

## नित्य नियम पूजन, चतुनिशति जिन पूजा (भी गुनावन जीइत) तीर्थ क्षेत्र पूजन व स्तोत्र संग्रह

संग्रहकर्ती : श्रीमतो पद्मावती जैन



ग्रहिंसा मन्दिर

१, वरियागंज, नई विल्ली-११०००२ अन्य केन्द्र : (हरिद्वार, कुरुक्षेत्र व पिलानी) संवालक : श्री राजकृष्ण जैन चैरीटैबल ट्रस्ट

प्रकासक : वहिंसा मन्दिर, १, दरियागंब, नई दिल्ली-११०००२ फोन: २६७२००

अन्य केन्द्र: हरिद्वार, कुक्क्षेत्र व पिलानी सचालक : श्री राजकृष्ण जैन चैरीटैबल ट्रस्ट

मुल्य: ३० रुपये

श्रुतपंचमी (ज्येष्ठ शुक्ल ४) बीर निर्वाण संवत् २५१० सन् १६८४

> मुद्रक : गीता त्रिटिंग एजेंसी, द्वारा विक्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर दिल्ली-४३

#### प्रस्तावना

प्रस्तुत पूजन पाठ स्तोज संग्रह को आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुएँ
हमें अपार हुएँ हो रहा है। इसकी विवेषता यह है कि इसमें स्तोजों,
इः डाला, नित्य नियम पूजा के साथ-साथ गौतम स्वामी पूजन, सन्त्रोज पुजन के अलिरिस्त औ वृन्दावन की कुत चतुनिश्चित पाठ है व साथ में सिद्ध क्षेत्र पूजाएं। बभी तक जो चौबीसी पाठ प्रकाशित हुए हैं उनमें पंच कत्याणक तिथियों में विभिन्नता पाई बाती है। जिवने भी प्रचलित पाठ हैं उनकी एकत्र करते व बीर सेवा मंदिर से प्रचलित शित भी मिलाप चन्द्र रतन नाल जी कटारिया केकड़ी द्वारा संशोधित प्रवाधियों से निवेदन है कि कहीं पर मुटी रह गई हो तो कृपया सुद्ध कर ले व हों भी सूचित करने की कुशा करे। पंच कत्याणक तिथियां तथा उनसे हिन्दू त्योहारों का मिलून करके एक तालिका भी दी जा रही है।

इस पूजन पाठ का संग्रह जिहिंसा मंदिर के संस्थापक श्री राज-कृष्ण जैन के सुपुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन की धर्म पत्नी श्री पद्मावती जैन ने किया था, परन्तु दुर्णान्य से गत जनन्त चतुर्दशी को उनका स्वर्गेश् वास हो गया उनकी इच्छानुसार ये पूजन पाठ पुस्तिका उनके सास-सतुर, (श्री राजकृष्ण जी व माता कृष्णा देवी जी) को समिवत की जा रही है।

हम श्रीषुत पं० बाबूलाल जी जमादाव बड़ौत के आभावी हैं, जिन्होंने इसके प्रकाशन में सिक्रय सहयोग दिया व प्रूफ बादि शुद्ध किये।

विश्वास है कि लोग इसका सदुपयोग करेंगे।

श्रुत पंचमी बीर नि० संवत् २४१० वसायना सेन साल्यी

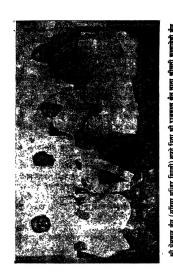

भी प्रेमचन्त्र जेन (अहिंसा मन्दिर दिस्ती) अपने पिता भी राजकृष्य जैन पाता जीजरी कृष्णादेशी चेन इ पत्ती जीमती पत्तावती जैन हे साथ

समर्पण

श्चपते धर्मपरायस धर्म पिता व माता

(समुर व तात) श्री राजकृष्ण जैन

एवम् थोमतो कृष्णा देवी जैन को सादर-पद्मावती जैन

अनन्त चतुर्दशी वोर निर्वाण सवत् २५७€ बुधवार २१ सिनम्बर १६८३

#### श्रीमती पर्मावती जैन

कापका जन्म वारावाधी के प्रसिद्ध चराने में बादू साविवरामकी (उर्फे पुरुष्ट्र बादू) के यहां आवाप कुष्ण १४ (विला दिन प्रपाना वित्र को गंगावल हिंदियार से कांवरों डाया से वाकर वारावासी-वेजनाथ झाम जादि दीयाँ पर वर्षण किया जाता है) ३० व्योक्ताई १६२४ को हुआ था। आपके परदादा भी छेतीसासकी ने प्रपाना सुपार्थनाथ के जन्म स्थान भर्दनी बाद वारावाधी में एक जिन मनिदर का निर्माण कराया था। आपके बावा भी मंग्रेजरावणी के सिता भी मुल्लू बादू वहां प्रतिवित्त पुत्रन करने वात थे। वापकी मंदी बहुन स्वीमारी राजुल्यमाने जेन लहुरपुर (सीतापुर) के प्रसिद्ध जमीवार ला० रीभणन्व अंत्र के उत्तर के अधिक प्रपान था। वापके वित्र हुआ को सान्तिवासकी बीठ ए० एस० एस० बीठ से व्याही थी। उन्होंने भी अपने गाव मे एक जिन मनिदर का निर्माण कराया था। आपके छोड़ क्याई भी पुरुष्ट वार आगे के छुपुल भी अपने याव मे एक जिन मनिदर का निर्माण कराया था। आपके छोड़ भी अपने याव मे एक जिन मनिदर को निर्माण कराया था। आपके छोड़ कि अपने के सुप्त को में मान्त जेन से हुआ। वापकी ननद भी कालत और ताबहुक्याणी जेन के सुप्त को भी मन्दर जेन से हुआ। वापकी ननद भी कालत जैन का विवाह देहराहून के और नेरहुक्यार कीन है हुआ। उनके से पुत्र की दिनेसहुमार जैन व राजेसहुमार जैन है।

बाप जन्म से ही भाग्यशाली रही। बापको पिनृगृह व ससुराल मे पूरा स्नेह व सम्मान मिला। बाप बात्त चित्त, क्रिविष-सेवा परायण, सरल हृदया, वास्तव्यस्यी थी। परिन-पत्नी नित्य प्रति पूजन करते थे। बापकी वारो पुनिया क्रमधः श्रीमती उचा जंन बीजए-ची महावीर प्रताव जंन एम० कार्मा० जागर से, श्रीमती विजय जंन-भी चकेष कुमार जंन विवश्चे वाले देहती हो, श्रीमती क्रिव्य जंन-भी वकेष कुमार जंन विवश्चे स्वयं प्रताव जंन एम० कार्मा० आगर ए०-भी बुलाइनमार जंन द्वीपत्त रोहतक निवासी (हाल गाविष्यावार) मे ब्याही गई व तीनों पुत्र श्री बात प्रवाच जंन, एवबोकेट-श्रीमती निरुप्ता जंन प्रम० ए०, वा० देश भूषण जंन वर्जन-श्रीमती रेणु जंन बीक ए० व श्री धर्म प्रमण जंन वर्डन एक वर्जन श्रीमती रेणु जंन बीक ए० व श्री धर्म प्रमण जंन वर्डन श्रीमती निवा जंन प्रम० ए० दे विवाहित हुए। बाण अपने वांठे ११ पीक-पीनियां, बेकने-वेतियां छोड वर्ड है है विवाहित हुए।

आपने एक बार अपने पितृगृहकी ओर से गुजरात दक्षिण के तीचों की बाजाकी। समुरालकी ओर से अपने सास-ससुर, पति व बच्चो के साथ अनेका बार सभ्मेवजिखरजी, महावीरको, अहिलेज, ७५% फिरिन्टरयगिटिंग, वीरकाकों, सीरीपुर वक्ट्टेबर, कमलवह (पटना), बावस्ती, कीसाम्बी, चन्नपुरी, अंबाव-नाव (बाराना) अयोध्या, रतनपुरी, मचुरा, चौरावी, केवांरतानाव[स्वयमवेष], परमपुरी, तिवारा, चन्यादुर, पावापुर, रावन्तुरी, विरानारकी सोतगढ़, शाकी-ताना तारंवा, मुकाविषि, पावापढ़, अवजवेलगोला, मुद्दविद्धी, कुम्मोल, साहुवसी, हूमचा—पद्यावती, हत्विद्ध, कारकल वेणूर, धर्मस्यल, गवर्षमा, कम, बढ़वानी, विद्यवर्ष्ट्ड, सोनाविर, आहारकी, परीरा, नैनाविर, द्वोपानिरि, खनुराहो, वेवयह, वर्ष्ट, वीनाविर, आहारकी, परीरा, नैनाविर, द्वोपानिरि, खनुराहो, वेवयह, वर्ष्ट, वीनावीर, एलीरा-जजना आदि तीवी के कई बार दर्शन किये। हिन्दू तीवी में अपनावपुरी, वेजनावधाम, बदीनाव, देवप्रयान, स्वप्नयान, कोशीनठ, गोवर्डन, बुन्तवन, नावद्वारा साबिर तीवी रर भी गई।

आपका पित्रगृह व ससुराल दोनों मे ही अनेक आचार्यों, मुनिराजो, आर्थि-काओ जैसे--आचार्य निमसागर जी, आचार्य सूर्यसागर जी, आचार्य देशसूषण बी, धर्मसागर जी, एलाचार्य विद्यानन्द जी, श्री कानजी स्वामी, ज्ञानमती माताजी, भट्टारक श्री देवेन्द्रकीर्तिजी हमचा, बास्कीर्तिजी श्रवणवेलगील, श्री लक्ष्मीसेनजी नरसिंहराजपुर बादि, झल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी, श्री मनोहर वर्णी ब्रह्मचारियो व आचार्य श्री तुलसी, मुगावतीजी महाराज, सत बाल मूनिजी, राष्ट्र सत नागराजजी आदि का आशीर्वाद मिलता रहा है। व यही ठहरते रहे हैं। ससुराल तो विद्वानों का गढ़ ही रहा है जिसमें वेद विशारद पं० मंगलसेनजी अम्बाला छावनी, पं० जुगलिकशोरजी मुख्तार, सर्वेश्री बाबु रत्तनचन्दजी मुख्तार सहारनपूर, पं० तलसीरामजी बढौत, पं० माणिकचन्द्रजी कौन्देय फिरोजाबाद, डा० हीरालाल जी, डा॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, पं॰ वर्धमान शास्त्री, द॰ समतिबाई शाह, पं० मक्खनलालजी मोरेना, पं० राजेन्द्रकृमारजी, पं० फलचन्द्रजी शास्त्री, पं महेन्द्रकृमारजी न्यायतीर्थ, पं कैलाशचन्द्रजी बाराणसी, पं दरबारीलालजी कोठिया, पं० लालबहादुर शास्त्री, प० बाबूलालजी जमादार, पं॰ पद्मचन्द्रजी बास्त्री, प॰ शिखरचन्द्रजी प्रतिष्ठाचार्यं श्री विनयकुमार पश्चिक. पं॰ परमेष्ठोदास, पं॰ पन्नालासजी साहित्याचार्य, प॰ बलभव्रजी श्री नरेन्द्र विद्यार्थी आदि को तो हमेशा ही स्नेहस्त सर पर रहा है। वे यहाँ ठहरते रहे हैं

राष्ट्रीय नेताओं में आपके पारिवारिक सम्बन्ध स्त्र टा गाजेन्द्र प्रास्त्री। राजाजी, श्रीमौलाना अब्दुलकसाम आजाद, श्री सतनारायणसिंह, श्री केठ सीठ रेड्डी, की वसपुक्षताल की हाथी, भी तकावल बेन, जी नियोत्तालकी गंगवाल, जी नेवन, आरत के भूतपूर्व वरराष्ट्रपति डा॰ वाकीर हुवैंन, जी बी० बी० वर्ता, जी करलापति हिपाठी, औ राजबहादुर, जी जगवीवानारायण जववाल, दिल्ली के उपराज्यपाल की ए० एन० हा, ओड़क्षणवड़, डाक्टर इंकडरवाल कमा भीवीर राजकुनारी बसुव कीर, जी पुलजारीलाल नन्या, डा॰ कैतावानाव काटजू, डा॰ काशीयाल नाम, जी व जीमरी विकास आपक्रमणी जाति है रहे हैं।

पूज्य शुस्त्सक श्री गणेवात्रसाद जी वर्णी ने लाला राजकृष्णजी को अपने पत्र फाल्युण बदी १० वसल् २००६ दिनांक १--२-१५० में इनके विषय में लिखा था कि 'वि० ग्रेमचन्द्र योग्य बालक है, उसकी गृहणी पुणील व कोमल प्रवृत्ति की है, इनको भी स्वाच्याय में साथ रखना ।'

जापने हरियश कथा (बाल संस्करण) व प्रजुमन कथा का भी सम्पादन किया जो प्रकाशित ही चुका है। आपने द्वारा पांडब कथा का भी रूपान्तर किया गया है जो प० लालवहानुरजी शास्त्री के अवलोकनार्थ गया हुआ है। प्रस्तुत पूजन पाठ का सकलन आप ही के द्वारा हुआ है।

आपका चराना बहुत धामिक व सामाजिक है। आपके ससुर श्री राजकृष्ण श्री जैन ने श्री राजकृष्ण जैन वेरिटेंबल इस्स की स्थापना की। उसके बनवार्त आपने दौर्यागंज देहली में एक मध्य अहिता मनिदर जिसमे जिन मनिदर, धर्म-साना, जीवशाला, निसहोग, सरस्वती भवन व वाचनालय बनवाया। इस इस्ट इारा जिसकी आप उपध्यक्षा थीं-अनेकों धार्मिक व सामाजिक कार्य हुए मुख्यत:---

- (१) मोदीनगर में प्रथम जैन मन्दिर के निर्माण के वास्ते मूमि प्राप्त की, जिस पर श्री रचुवीर सिंह जी जैनाबाच कम्पनी व अन्य लोगों ने भव्य मन्दिर निर्माण कराया।
- (२) प्रवितन्नी स्थित सिद्धान्त वस्ती (मन्दिर) में सुरक्षित धवल-जयधवल, महाधवल प्रन्यों के फोटो लेकर राष्ट्रीय संबहालय में मूल प्रयोंका जीर्जीदार कराया।
- (३) उपरोक्त ग्रंथों को व रत्नमई जिनबिम्बों की सुरक्षा के बास्ते मुडबिद्री में श्रीमती कृष्णादेवी राजकृष्ण जैन देहली घवसोद्वार गृह का निर्माण कराया ।
- (४) श्रवणवेसयोस में मट्टारक गृह के नीचे पद्मावती प्रेमचन्द्र जैन सरस्वती भवन व वाचनालय का निर्माण कराया।
- (५) हरिद्वार में बहिसा मन्दिर (प्रथम विगम्बर जैन मन्दिर) के वास्ते उत्तर प्रवेश शासन से भूमि लेकर बिन मन्दिर, धर्मशाला, वाचनालय, प्रवचन हाल व बौचधालय का निर्माण करावा, जो अब तक चालु है ।

- (६) कुश्तेत्र मैं बहिसा मन्तिर (प्रथम दि॰ जैन मन्दिर) के बास्ते कुश्तेत्र विकास मण्डल से अपने ट्रस्ट के नाम भूमि ली जिसकं मानचित्र आदि पास हो हो गये हैं।
- (७) पिलानी में बॉहसा मन्दिर (प्रथम दिवस्वर जैन मन्दिर) के वास्ते भूमि प्राप्त कर के मन्दिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया को चालू है।

(=) मायसौर विश्वविद्यालय में श्री राजकृष्ण जैन शिष्य वृत्ती फन्ड की स्थापना की।

- (१) दिल्ली विश्वविद्यालय मे ११,००० रु० प्रदान कर जैन धर्म के विविध विषयों पर भी राजकुण जैन्द्रमित वार्षिक व्यावधान माला की स्वावधान है। जिसके मत्त्रोत हुए न्यायमूर्ति की टी० के दुकोल, जवाहरलाल हेक्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपरित डा० दीलतींस्तृ जी कोठारी, मायसीर विश्वविद्यालय के प्राकृत व जैन वर्षेन विभाग के जव्यक्ष प्रोठ टी० जी कलवटणी, न्याद्वाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वात सिद्धान्ताचार्य पंडित कैलाश जी शास्त्री आदि के भाषण तो प्रकाशित भी डो चके हैं।
  - (१०) विदेशों के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में जैन शास्त्र प्रदान किये ।
  - (११) भारत की जेलों में जैन ग्रन्थ भेंट किये। (१२) देहली दरियागंज, ऑहसा मन्दिर के नीचे व हिन्दी पार्क में विद्युत
- चालित मीतल जल प्याऊ का निर्माण करायः।
  (११) सस्कृत जैन स्कूल कूचा सेठ व कन्या स्कूल घर्मपुरा में विद्युत चालित मीतल जल ममीन दी।
  - (१४) सराक क्षेत्र विहार मे जलकूप बनाकर भेंट किया।
- (१५) हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में निर्मित सुमेश मे एक चैत्यालय का निर्माण कराया।
- (१६) हस्तिनापुर में ही वहां सबदाह स्थान पर श्रीमती कुष्णादेवी जैन की स्मृति में तीन चबूतरे सर्वों के दाह संस्कार निर्मित बनाकर अर्पण किये। उससे पहले वहां घास पर ही सर्वों का दाह संस्कार होता था।
- (१७) विहार में प्राकृतिक प्रकोप के समय १०,००० ६० प्रधानमन्त्री राहतकोंच में बान दिया।
- (१८) आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक प्रकोप के समय १४,००० ६० प्रधानसंत्री कोष में दान दिया।
- (१६) आदर्श महिला विद्वालय, भी महावीरजी में स्वैटर बनाने की मशीन मेंट की।

- (२०) श्री दिगम्बर जैन महाबीर भवन (धर्मशाला) मसुरी में कमरे का निमणि कराया ।
  - (२१) अहिक्षेत्र के शास्त्र भण्डार मे तीन लोहे की अल्मारिया भेट की।
- (२२) पालम हवाई बड्डे के पास नव निर्मित्त मन्दिरजी में भगवान महावीर की प्रतिया चेंट की।
- (२३) चार वर्षों से गोरक्षा के लिए आन्दोलन मूनि श्री ज्ञानचन्दजी व श्री राधाकुरणजी बजाज के नेतृत्व में आपके ही यहां से श्रीमती कृष्णा देवी राजकुर्ण जैन स्मृति भवन से चल रहा है। आपने उनके ठहरने के लिए स्थान की विजली, पानी की व्यवस्था की हुई है।
- (२४) इसके अतिरिक्त झज्जर के मन्दिर जी के जीगोंद्वार मे, बागपत के स्कल में कई असमर्थ परिवारों की लडकियों के विवाहों में, अनेकों की तीर्थ-बाजा कराने बादि में गरीबों को तो कम्बल बादि बांटने का तो कहना ही क्या है।
  - (२४) टस्ट द्वारा समयसार, अध्यात्म तरगनी, भगवान महावीर पुराने घाट नई सीढिया तन से लिपटी बेल, युगबीर भारती, भक्तिगुच्छक आदि प्रयो काप्रकाशन भी हुआ है।

प्रसिद्ध गाधी-इरविन समझोता ४-३-१६३१ को जापकी ही कोठी न० १ दरियामज देहली में समपन्न हुआ था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डा॰ मुख्तार अहमद असारी यही रहते थे व गांधी जी यही ठहरे हए थे।

आपको अपनी मृत्युका पूर्वाभास सा हो गया था। आपने अपने ६०वे जन्म प्रवेश (३०-७-६३) पर लगभग ३००० रु० का रजतकलश मन्दिरजी को भेंट किया। ५-६-८३ को तिजारा दर्शनार्थ गई, वहा से लौटकर अपनी वसीयत लिखवाई जिसमे एक न० दरियागज दिल्ली में एक मकान जो आपके नाम पर या और जिसका लगभग १७०० ६० माहवार किराया आता है, धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए श्री राजकृष्ण जैन चैरिटेबल टस्ट की दें दिया। १०-६-८३ को मालव गाव (हरियाणा) से लाई हई लगभग ४०० वर्ष प्राचीन कंथनाय व नैसनाय भगवान की प्रतिसायें भी राजकुमारजी सेठी डोमापुर (मागालैंड) द्वारा बायुयान से डीफ में बन रहे दिगम्बर जैन मन्दिर के लिए भेंट मे भेजी। २१/२२-६-८३ को अनन्त चतुर्दकी भगवान बासुपूज्य के निर्वाण दिवस की रात्रि को महा प्रयाण किया। जापके शव पर गी सेवा समाज वर्धा की ओर से वाराणसी व दिल्ली वालो की ओर से पूष्प मालायें, सत की कालायें, शाल आदि चढाये गये।

उनके दिवंगत होने के दुखद समाचार देहली के हिन्दुस्तान टाइम्स. नव-भारत टाइम्स. जैन सन्देश. जैन गजट.करणादीप. जैन मित्र. अखिल भारतवर्षीय दि॰जैन शास्त्री परिषद का धर्मरक्षा बुलेटिन, जैन प्रचारक, बल्लभ सन्देश, बीत-रागवाणी, सम्बन्धान, बादि पत्रों में प्रकाशित हुए। जगतगुरु भट्टारक श्री देवेन्द्र कीतिजो स्वामी हमका, भट्टारक श्री बारुकीतिजी श्री जैन मठ श्रवणवेलगोल, मूडविद्री के भट्टारक श्री चाठकीर्ति पंडिताचार्य स्वामीजी मृति श्री ज्ञानचन्दजी सानन्य (गुजरात), श्री महाबीर अकादमी जयपूर के डा॰ कस्तुर चन्दजी कासलीवाल, झाडुवाड विश्वविद्यालय के जैन दर्शन के निदेशक डा० खडबडी, विग्नहर पार्श्वनाच अतिशयक्षेत्र महुआ के श्री गमनलाल शाह, भगवान महाबीर बाल सस्था केन्द्र टीकमगढ के महामन्त्री श्री अशोक कुमार जैन. सागर विश्वविद्यालय के श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, डा॰ ज्योति-प्रसादजी जैन लखनऊ, मायसीर विश्वविद्यालय के जैन दर्शन व प्राकृत विभाग के भृतपूर्व अध्यक्ष डा० टी० जी० कलघटगी, सोलापुर से अ० सुमतिबाई भाह, जागृत वीर समाज देहली, की ओर से प्रस्ताव बम्बई से डा॰ जगदीशचन्द जैन, कुम्भोज बाहुबली से श्री माणिक चन्दजी भिसीकर, बाराणशी से प० कैलाशचन्त्रजी जैन, रोटरी क्लब आफ दिल्ली, लायस क्लब दिल्ली, जैन को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री मदनलाल जैन, श्री वशीधर ज्ञास्त्री जयपुर, श्री हीरालाल टोपी वाला सूरत, रोटरी इन्टर-नेशनल, श्री शीतलकुमार जैन राची, राय बहादुर हरखबन्दजी रांची, श्री प्रेमचन्दजी जैन ज्वालापुर, श्री शिखरचन्द जी जैन रानी मिल मेरठ, श्री महेश-चन्दजी जैन हस्तिनापूर, श्री युधिष्ठिर एढवोकेट इलाहाबाद, मायसीर से श्री सी० बी० एम० चन्द्रह्या, श्री राजेन्द्रकुमार जैन विदिशा, श्री ज्ञानचन्द्र जैन रेणु सागर, श्री श्रीतमसिंह जैन चंडीगढ़, श्री नायूसालजी शास्त्री इन्दौर, श्री जैनीलालजी जगावरी, श्रीमती फुलमती जैन अलीगढ़, श्री शिखर चन्दजी जैन खरखरी, श्रो विनयकुमार जैन पथिक मथुरा, श्री वमरचन्दजी जैन सतना, श्री नीरज जैन सतना, श्री कपलेश श्रुतपूर्व नगर निर्माण भोपाल, श्री राजकूमारजी अतिरिक्त सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्री रतनलाल जी कटारिया केकड़ी, श्री शैलेश कापडिया सूरत, श्री कनछेदीलालजी जैन शहडील, श्री कपिल माई कोटडिया हिम्मतनगर, श्री शेखर जेन मावनगर, श्री वंशीधरजी

जैन व्याकरणायार्थ बीना, बवाई सि० व्यी बन्यकुषार कटनी, व्यी सुवोबकुमार जैन बारा, बा॰ एस० के॰ जैन बिस्की, की ए०, श्रीचन्द्र बास्त्री मज्ञास, जी बानाचन्त्र वी जैन विल्कृत वयपुर, श्री सुरेत जैन पानीपत, श्री वयावन्द्र राजेशकुकुमार जैन जपायों (चेवाई), श्री वानन्तप्रशादवी जैन गोरवपुर, श्री श्री मुनामपत्र की जैन गोरवपुर, श्री श्री मुनामपत्र की जैन गोरवपुर, श्री लावचन्द्र वी जैन टिकेतमपर, श्री पायावमार्थ सोधालाल सामर, अमरीका से श्री अनन्तकुमार्थी जैन श्राहि को से श्री वेवनार्थ मारवपुर हों।

भोपाल से श्री नन्दनकुमारजी के सुपुत्र श्री जयकुमारजी, कुरुक्षेत्र से डा० प्रेमचन्द्र जैन. श्री सागरचन्द जैन, पिलानी से डा० जिनेश्वरदास जैन, पं० दरबारी लालजी कोठिया, प० खुशालचन्दजी गोरावाला, श्री सुपारसदासजी, श्री विमलकमार जी. वाराणसी से तथा मेरठ से श्री चतरसेन जैन. जयचन्द जैन, पटना से श्री बद्रीप्रसाद जी सरावगी की पुत्र वधु व पौत्र, फरीदाबाद से चौधरी दीपिकशोर जी, कानपुर से श्री सन्तकुमार जी, रोहतक से बाब जिनेन्द्र प्रसाद जी, तहसील फतेहपुर (बाराबंकी) से श्री प्रेमचन्द जी, लखनक से श्री अजित प्रसादजी, गजवासीदा से श्री प० ज्ञानचन्द जी स्वतंत्र एवं दमोह से प॰ अमृतलाल जी, भागचन्दजी, आगरा से श्री दाऊदयालजी, प॰ हकमचन्दजी भारित्ल जयपुर, टीकमगढ से प० विमलकुमारजी सोरया, बडीत से पं० बाबुलालजी जमादार, गाजियाबाद से लाला भीतलप्रसाद जैन, फिरोजपूर क्षिरका से श्री ताराचन्द प्रेमी, देहरादून व अम्बाला छावनी व अन्य जगह से और देहली समाज के लोगों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देहली के अन्य न्यायाधीण, आयकर व अन्य अधिकारी, वकील, डाक्टर, वैद्य, प्रोफेसर अस्य गण सास्य व्यक्ति आदि स्वयं सबैदना प्रगट करने आये । दि० जैन समाज हरिद्वार, दि॰ जैन समात्र क्रुक्षेत्र, दि॰ जैन समाज फरीदाबाद, श्री पावा-नगर निर्वाण क्षेत्र समिति गोरखपुर व अन्य कई जगहो से तो अपने-अपने यहां शोक प्रस्ताव भी पास किये।

कीन जी पायेगा बापको मूलकर, जुमैं कर जायेगा बापको मूलकर। जिस तरफ हम मुड़े आप जाये नजर, किस तरह हम जियें आपको मूलकर॥ दूंडुने उसको चला हूं, जिसे पा भी न सक्, विस से मूला भी न सक्। मुख गया दिन टूट रही है साम, लेकिन किर से हरा हो गया एक तुम्हारा नाम।

# विषय-सूची

|             | भाग प्रथम                                |          |
|-------------|------------------------------------------|----------|
| 布o          | विषय                                     | पृष्ठ सं |
| ٤.          | मगलाष्टकम्                               |          |
| ₹.          | महावीराष्ट्रक                            | 1        |
| ₹.          | भक्तामर स्तोत्र                          | 1        |
| ¥.          | पार्श्वनाथ स्तोत्र                       | *        |
| ĸ.          | विवापहार स्तोत्र                         | *        |
| ₹.          | श्री गोम्मटेश स्तवन                      | 4.       |
| <b>9</b> .  | श्री दौलतराम जी कृत स्तुति               | ₹        |
| ۲.          | वर्शन पाठ हिन्दी                         | 7        |
| ٤.          | दर्शन पाठ संस्कृत                        | ą        |
| ₹o.         | अभिषेक पाठ                               | ą        |
| 28.         | विनय पाठ                                 | 3        |
| <b>१</b> २. | स्तुति श्रीभूधर जीकृत                    | 3        |
| ₹₹.         | नित्य नियम पूजा                          | ¥        |
| १४.         | देवशास्त्र गुरु-पूजा                     | ¥        |
| ęų.         | देवशास्त्र गुरुपूजा (श्री जुगलकिशोर जी)  | X.       |
| ₹€.         | बोस तीर्थंकर पूजा                        | Ę        |
| ₹७.         | देवशास्त्र गुरु-विद्यमान बीस तीर्थंकर और |          |
|             | सिद्ध पूजा (सम्मिलित)                    | Ę        |
| १5.         | कृत्रिमाकृत्रिम— जिन चैत्य पूजा          | Ę        |
| 18.         | सिद्ध पूजा                               | ve       |
| २०.         | श्री गोम्मटेश्वर पूजा                    | u ·      |
| 29.         | सरस्वती पजा                              | =        |

| २७. नन्वीवबर द्वीपं, पूजा व<br>२०. वस्तकषण धर्म-पूजा १<br>२०. वस्तंन पूजा १<br>३०. वस्तंन पूजा १<br>३२. जान पूजा १<br>३२. जान पूजा १<br>३२. समुख्य जयमाला १<br>२६. क्षमावणी पूजा १<br>३६. स्वाम्भू-स्तोत्र १<br>३६. सहाधी १<br>३७. धान्तिपाठ १<br>३०. धान्तिपाठ १<br>३०. भाषा-स्तुति १<br>१०. भाषा-स्तुति १<br>१०. भाषा-स्तुति १<br>१०. भाषा-स्तुति १<br>१०. भाषा-स्तुति १<br>१०. भाषा-स्तुति १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२.  | श्री गौतम स्वामी पूजापं० राजमल पवैया कृत | <b>5</b> 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------|
| २१. सोलह कारण पूजन २६. पंचनेक पूजा १२. जनमेक होण पूजा १२. व्यवस्ता धर्म-पूजा १३. व्यवंत पूजा १३. वार्त पूजा १३. तात पुजा १३. ताता पुजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹₹.  | सलूना पर्व पूजन                          | € 0        |
| २१. सोलह कारण पूजन २६. पंचनेक पूजा १२. जनमेक होण पूजा १२. व्यवस्ता धर्म-पूजा १३. व्यवंत पूजा १३. वार्त पूजा १३. तात पुजा १३. ताता पुजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٧.  | श्रीविष्णुकुमार पूजन                     | 13         |
| २७. नन्वीदवर द्वीगं पूजा २०. दवलकाण धर्म-पूजा २०. दवलकाण धर्म-पूजा २०. वर्शन-पूजा ३१. ज्ञान पूजा ३२. चारिज पूजा ३२. चारिज पूजा ३३. समुख्य कथमाला १३. स्वयम्प्र-स्तीज ३४. स्वयम्प्र-स्तीज ३४. स्वयम्प्र-स्तीज ३४. महार्थी ३५. धान्तिचाठ ३०. धान्तिचाठ ३०. धान्तिचाठ ३०. धान्तिचाठ ३०. धान्तिचाठ ३०. भाषा-स्तुति ४४. च्यप्र-प्रे-प्रिज ज्ञास्ती १४. भाषा-स्तुति ४४. च्यप्र-प्रे-प्रजेश ज्ञास्ती १४. भागवन्द्र कृत भजन १४. स्वयम्प्र-प्रजेश ज्ञास्ति। १४. मावन्द्र कृत भजन १४. स्वयम्प्र-प्रजेश ज्ञास्ति। १४. मावन्द्र कृत भजन १४. स्वयम्प्र-प्रजेश ज्ञास्त्रम्) १४. समुख्य कृत्विचाति ज्ञिज व सीच क्षेत्र पूजा १२. नामावली स्तीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५.  |                                          | 8 19       |
| २६. दसलक्षण धर्म-पूजा १ २६. रतनत्र पूजा १ ३०. दर्शन पूजा १ ३१. ज्ञान पूजा १ ३२. ज्ञान पूजा १ ३२. ज्ञान पूजा १ ३३. ज्ञान पूजा १ ३३. समुज्य ज्ञामाला १ ३६. समावणी पूजा १ ३६. समावणी पूजा १ ३६. महार्थी १ ३७. धालिपाठ १ ३६. धालिपाठ १ ३६. प्रावा-सुति १ ४०. धालिपाठ १ ३६. भाषा-सुति १ ४१. भाषा-सुति १ ४१. भाषा-सुति १ ४१. स्ट्राला १ ४१. स्ट्रहाला १ ४२. स्ट्रहाला १ ३६. तत्त्वाचं सुत्र (भोक्षचाहत्रम्) १३ सम्बद्धिति ज्ञान वतीयं भोज्ञ पूजा १. नामावली स्तीत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६.  | पंचमेर पूजा                              | 200        |
| २६. दसलक्षण धर्म-पूजा १ २६. रतनत्र पूजा १ ३०. दर्शन पूजा १ ३१. ज्ञान पूजा १ ३२. ज्ञान पूजा १ ३२. ज्ञान पूजा १ ३३. ज्ञान पूजा १ ३३. समुज्य ज्ञामाला १ ३६. समावणी पूजा १ ३६. समावणी पूजा १ ३६. महार्थी १ ३७. धालिपाठ १ ३६. धालिपाठ १ ३६. प्रावा-सुति १ ४०. धालिपाठ १ ३६. भाषा-सुति १ ४१. भाषा-सुति १ ४१. भाषा-सुति १ ४१. स्ट्राला १ ४१. स्ट्रहाला १ ४२. स्ट्रहाला १ ३६. तत्त्वाचं सुत्र (भोक्षचाहत्रम्) १३ सम्बद्धिति ज्ञान वतीयं भोज्ञ पूजा १. नामावली स्तीत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २७.  | नन्दीश्वर द्वोप:पूजा                     | 801        |
| ३०. वर्षान पूजा ११ ११ जान पूजा ११ ३१ जान पूजा ११ ३२ जान पूजा ११ ३२ जारिक पूजा ११ ३३ अध्यापना ११ ३४. व्ययम्भूस्तीत्र ११ ३४. वान्तिपाठ ११ ३७. वान्तिपाठ ११ ३०. वान्तिपाठ ११ ३०. वान्तिपाठ ११ ३०. पावा-स्तुति ११ ४०. पंजपरोक्षी को आरती ११ भगव-द्र कृत भजन ११ भगव-द्र कृत कृत भगव-द्र कृत भगव-द्र कृत भगव-द्र कृत कृत भगव-द्र कृत कृत कृत भगव-द्र कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८.  |                                          | 808        |
| ३०. वर्शन पूजा ११ ११ ॥ मान पूजा ११ ३१ ॥ मान पूजा ११ ३२ ॥ मान पूजा ११ ३२ ॥ समुज्या जयमाला ११ ३३ ॥ समुज्या जयमाला ११ ३४ ॥ स्वयम् पून्तोत्र ११ ३४ ॥ सालियाठ ११ ३६ ॥ सालियाठ ११ ३६ ॥ माना-स्तृति ११ ४० ॥ पान-स्तृति ११ ४० ॥ पान-स्तृति ११ भगव-द्र इत भजन ११ भगव-द्र सुक्ता सुन्न (मोक्षशास्त्रम्) ११ भगव-द्र इत भजन ११ भगव-द्र इत भगव-द | ₹.   | रत्नत्रय पूजा                            | 882        |
| ३१. जान पूजा ३२. जारित पूजा ३२. जारित पूजा ३२. जारित पूजा ३३. समुख्य जयमाला ३३. समुख्य जयमाला ३३. स्वयम्भू-स्तीत्र ३६. महार्थी ३७. णान्तिपाठ ३०. पाण्तिपाठ ३०. पाण्तिपाठ ३०. पांचपरमेष्ठी की आरती ४१. मागवन्द्र हत पजन ११. सहजा ११. सहजाती ३२. तस्वां सूत्र (मोझखास्त्रम्) ३३. तस्वां सूत्र (मोझखास्त्रम्) ३३. तस्वां सूत्र (मोझखास्त्रम्) ३३. तस्वां सूत्र (मोझखास्त्रम्) ३२. तस्वां सूत्र (मोझखास्त्रम्) ३२. नामाबली स्तीत्र ३२. समुख्य चतुविवाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹0.  | दर्शन पूजा                               | 883        |
| ३२. चारिन पूजा १ १ ३३. समुज्यय जयमाला १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.  |                                          | ११५        |
| ३३. समुज्य जयमाला ११  "८६ क्षमावणी पूजा ११  ३६. स्वाम्भू-स्तोत्र ११  ३६. महाणी १३  ३७. शान्तिपाठ ११  ३६. मताय-स्तुति १९  ३६. पाया-स्तुति १९  ४०. पंचपरमेळी की आरती १९  ४१. भागवन्द्र कृत भजन १९  ४२. फ्ट्रहाला ११  ४३. स्त्वार्थ सूत्र (मोक्षशास्त्रम्) १९  साम द्वितीय  बतुर्विवाति जिल व तीयं भोन पूजा  १. समुच्यय चतुर्विवाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹२.  |                                          | ११६        |
| न्द्रहे समावणी पूजा ११. स्वयम्प्र-स्तोत्र ११. सहाये ११. | ₹₹.  |                                          | 220        |
| ३४. स्वयम्भू-स्तीत्र १<br>३६. महार्थी १<br>श गानियाठ १<br>३६. पाया-स्तुति १<br>४०. गांवपरसेच्ठी की आरती १<br>४०. पंवपरसेच्ठी की आरती १<br>४१. मागवन्द्र इत पजन १<br>४२. इहडाला १<br>४२. इहडाला १<br>४२. इहडाला १<br>४२. सुरुवाय सुनियाति जिल व तीर्च कोन्। युवा। १. नामावली स्तीत्र १. समुच्यय चतुर्वियाति जिल मृज्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -x E |                                          | ११=        |
| ३६. महार्थे   १ ३७. घानियगठ १ ३५. विसर्जन १ ३६. विसर्जन १ ३६. प्राथा-सुति १ ४७. पंचपरमेण्डी की आरती १ ४१. घागचन्द्र कृत प्रजन १ ४२. छहडाला १ ४३. तत्त्वाचं सूत्र (मोक्षशास्त्रम्) १ १४. नामावको स्तोत्र १ १४. समुच्यय चतुविवाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹¥.  |                                          | १२२        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹Ę.  |                                          | 158        |
| ३ द. विसर्जन  ३ १. माया-स्तुति  ३ ४०. पंचपरमेष्ठी की आरती  ३ ४५. माया-इत का भवन  ३ १. माया-इत का भवन  ३ १. सहबाला  ३ १. तत्त्वाचे सुत्र (मोसशास्त्रम्)  ३ साम द्वितीय  चतुविहाति जिन व तीचे कोन,पूजा  ३. समुच्यय चतुविहाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹७.  | शान्तिपाठ                                | १२४        |
| ३१. भाषा-स्तुति १ ४०. पंचपरमेष्ठी की आरती १ ४१. भागवन्द्र कृत भजन १ ४२. छहता १ ४३. तत्वार्ष सुत्र (मोसचास्त्रम्) १ ४३. तत्वार्ष सुत्र (मोसचास्त्रम्) १ भाग द्वितीय चतुष्काति जिन व तीर्ष कोत्र,पुणा १. नामावती स्तोत्र २. समुच्यय चतुष्वाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.  | विसर्जन                                  | 198        |
| ४१. मागवन्द्र क्रल भजन १<br>४२. कहडाला १<br>४३. तत्त्वार्ष सुत्र (मोक्षशास्त्रम्) १<br>भाग द्वितीय<br>चर्जुविशाति जिल व तीये क्षेत्र, पूजा<br>१. नामाचली स्तोत्र<br>२. समुच्यय चर्जुविशाति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹€.  | भाषा-स्तुति                              | १२७        |
| ४१. भागवन्द्र कृत भजन १<br>४२. करुडाला १<br>४३. तत्त्वार्थं सुत्र (मोक्षश्चास्त्रम्) ११<br>भाग द्वितीय<br>चतुर्वेद्यसित् जिल व सीयं भोग,पूजा<br>१. नासावली स्तोत्र<br>२. समुच्यय चतुर्विद्यति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥0.  |                                          | 178        |
| ४३. तत्त्वार्ष सुत्र (मोक्षशास्त्रम्)<br>भाग द्वितीय<br>चतुविद्याति जिन व तीर्ष क्षेत्र,पुत्रा<br>१. नामावनी स्तोत्र<br>२. समुच्यय चतुविद्याति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧१.  | भागचन्द्र कृत भजन                        | १२६        |
| ४३. तत्त्वार्ष सूत्र (मोक्षशास्त्रम्) । ११<br>भाग द्वितीय<br>चतुविभाति जिन व तीर्ष क्षेत्र,पूत्रा<br>१. नामावनी स्तोत्र<br>२. समुच्यय चतुविशति जिन पूत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٩.  | <b>छह</b> ढाला                           | १३०        |
| चतुर्विशति जिन व तीर्च केत्र, पूजा<br>१. नामावली स्तोत्र<br>२. समुच्चय चतुर्विशति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥3.  | तत्त्वार्थं सूत्र (मोक्षशास्त्रम्)       | 1885       |
| <ol> <li>नामार्वेनी स्तोत्र</li> <li>समुच्चय चतुर्विंगति जिन पूजा</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                          |            |
| २. समुच्चय चतुर्विशति जिन पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | चतुर्विशति जिन व तीर्थ सेत्र, पूजा       |            |
| २. समुच्यय चतुर्वशात श्वन पूजा<br>३. श्रीऋषभनाय पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                          | 8          |
| ३. श्राऋषभनाय पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | समुज्यय चतुविशात जिन पूजा                | ₹          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹.   | थाऋषभनाय पूजा                            | 6          |

#### ( xv )

| ٧.          | श्री अजितनाथ जिन पूजा      | ₹ ₹         |
|-------------|----------------------------|-------------|
| ¥.          | भी संभवनाथ जिन पूजा        | २०          |
| €.          | श्री अभिनन्दन नाम जिन पूजा | २७          |
| ٠ <u>.</u>  | श्री सुमति नाथ जिन पूजा    | 3,8         |
| Ψ.          | श्री पद्म प्रभु जिन पृजा   | ४२          |
| ε.          | श्री सुपार्श्वनाथ जिन पूजा | ¥e          |
| ۲o.         | श्री चन्द्रप्रभु जिन पूजा  | X.X         |
| \$5.        | श्री पुष्प दंत जिन पूजा    | 4.          |
| <b>१</b> २. | श्री शीतल नाथ जिन पूजा     | Ę           |
| ₹₹,         | श्री श्रेयांस नाथ जिन पूजा | 92          |
| ξ¥.         | श्री वासुपूज्य जिन पूजा    | <b>5</b> 1  |
| १५.         | श्री विमलनाथ जिन पूजा      | 50          |
| ₹€.         | श्री अनन्त नाथ जिन पूजा    | 83          |
| १७.         | श्री धर्मनाथ जिन पूजा      | 13          |
| ₹G.         | श्री द्यान्ति नाथ जिन पूजा | 201         |
| 18.         | थी कुन्य नाथ जिन पूजा      | १०          |
|             | श्री अरहनाथ जिन पूजा       | 221         |
| २०.<br>२१.  | श्री मल्लिनाथ जिन पूजा     | <b>१</b> २' |
| ₹₹.         | a c company                | १३          |
| ₹₹.         |                            | <b>१३</b>   |
| २४.         | 0.00                       | 18          |
|             | n                          | 6.8         |
| २४.         | A A C                      | 8 #.        |
| 24.         |                            | ? \$        |
| २६.         | A A                        | ₹           |
| ₹७.         | 0.0                        | 20          |
| ~ 독도.       | બાાગરપાર પાત્ર કુના        | •           |

#### ( xvi )

|              | · ·                              |     |
|--------------|----------------------------------|-----|
| ₹€.          |                                  | १८४ |
| ₹ø.          |                                  | १८६ |
| 38           |                                  | 989 |
| ₹₹.          | . तारंगा गिरि पूजा               | १८५ |
| 33.          | , श्री पावागढ़ पूजा              | १९≂ |
| 38.          | , श्रीकुण्डल गिरिक्षेत्र पूजा    | 200 |
| 3 %          | . श्री मन्दारगिरिजी पूजा         | २०४ |
| ₹0.          | . श्री नयनागिरि पूर्जा           | २०६ |
| ₹ <b>5</b> . |                                  | 288 |
| ₹€.          |                                  | २१६ |
| 80.          |                                  | २१६ |
| ४१.          |                                  | २२३ |
| ¥2.          |                                  | ₹₹= |
| ¥3.          |                                  | २२४ |
| 88.          | श्रीखण्ड गिरिक्षेत्र पूजा        | २३२ |
| ¥¥.          | श्री सिद्धवरकूट पूजा             | २३४ |
| 84.          | श्रीराजगृही क्षेत्र पूजा         | २३६ |
| 83.          |                                  | 588 |
| YE.          | श्री द्रोणगिरि पूजा              | २४६ |
| ٧٤.          |                                  | २४६ |
| Ų٥.          | श्री कमलदह जी सिद्ध क्षेत्र पूजा | २४२ |
| ¥ę.          | श्री जम्बू स्वामी पूजा           | 244 |
| ५२.          | श्रीसप्तऋषि पूजा                 | २४६ |
| X B          | 2 2                              | 743 |
|              |                                  |     |

#### मंगलाष्टकम

श्रीमन्नम्रसुरा-सुरेन्द्र-मुक्ट-प्रद्योतरत्न-प्रभा-भास्वत्यादनखेन्दवः प्रवचनाम्भोधीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः । स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ।।११।। नाभेयादिजिनाः प्रशस्तवदनाः, ख्याताश्चतुर्विशतिः । श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रमृतयो, ये चिकणो द्वादश ॥ ये विष्णुप्रतिविष्णु-लाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विशति । त्रैलोक्ये प्रथितास्त्रिषष्ठिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥२॥ ये पञ्चौषधिऋद्धयः श्रुततपो-वृद्धिगताः पञ्च ये । ये चाष्टा इमहानिमित्तकुशलाश्चाष्टौ विधाश्चारिणः॥ पञ्चज्ञानधराश्चयेपि विपुला, ये बुद्धि-ऋद्धीश्वराः । सप्तैते सकलाचिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥३॥ . ज्योतिर्व्यन्तर्-भावनामर-गृहे, मेरी कुलाद्रौ स्थिताः । जम्बुशालम्लिचैत्यशाखिषु तथा, वक्षार - रूप्याद्विषु ।। इक्ष्वाकारमिरी व कुण्डलनमे, हीपे व नन्दीववरे । शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः कुर्वन्तु हे मङ्गलम् ॥४॥

कैलाशो वृषभस्य निर्वृत्ति-मही, वीरस्य पावापुरी । बम्पा वा वासुपूज्यसज्जिनपतेः सम्मेदशैलोऽर्हताम् ॥ जोषाणामपि चोर्जयन्तशिखरी नेमीश्वरस्यार्हतः । निर्वाणा-वनयः प्रसिद्धविभवाः, कुर्वन्तु ते मञ्जलम् ॥५॥ सम्पद्येत रसायनं विषमपि, प्रीति विधत्ते रिपुः ॥ देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः, किंवा बह ब्रमहे। धर्मादेव नभोऽपि वर्षति तरां, कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥६॥ यो गर्भाबतरोत्सवे भगवतां, जन्माभिषेकोत्सवे । यो जातः परिनिष्कमेण विभवो, यः केवलज्ञानभाक् ॥ यः कैवल्यपूरप्रवेशमहिमा, सम्पादितः स्वर्गिभिः। नै:संगादायूराप:-प्रगुणशमतया, स्वात्मनिष्ठैः सुयज्वा ॥ इत्यं श्री जिनमंगलाष्टकमिदं, सौभाग्य-सम्पत्करं।

सर्पो हारलता भवत्यसिलता, सत्पुष्पदामायते। कल्याणानि च तानि पञ्च सततं, कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥७॥ आकाशं मृत्यंभावा-दधकुलदहना-दिन्तरुवीं क्षमाप्त्या । सोमः सौम्यत्वयोगा-द्रविरिति च विदु-स्तेजसः सन्निधानाद्। विश्वात्मा विश्वचक्षु-वितरतु भवता, मंगलं श्रीजिनेशः ॥ द॥ कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थञ्जराणां मुखाः ।। थे श्रुण्वन्ति पठन्ति तैश्च मुजनैः धर्मार्थकामान्विताः। लक्ष्मीराश्रियते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥६॥ ।। इति मंगलाष्टकम् ॥

#### महावीराष्टक स्तोत्र

#### (कविबर भागचन्द) शिक्षरिणी

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति धौव्य-व्यय-जनि-लसन्तोऽन्तरहिताः। जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटन-परो भानुरिव यो महाबीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥१॥ अताम्रं यच्चक्षुः कमल-युगलं स्पन्द-रहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि । स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला महाबीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥२॥ नमन्नाकेन्द्राली-मुकूट-मणि-भा-जाल-जटिलं लसत्पादाम्भोज-द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् । भवज्ज्वाला-भान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतिमि महावीर-स्वामीं नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥३॥ यदर्जाभावेन प्रमुदित-मना दर्दुर इह क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्धः सुख-निधिः ।

लभन्ते सदभक्ता शिव-सुख-समाज किमु तदा महाबीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥४॥ कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत - तनुर्ज्ञान - निवहो विचित्रात्माप्येको नुपति-वर-सिद्धार्थ-तनय । अजन्मापि श्रीमान् विगत-भव-रागोद्भुत-गति महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतू मे ॥५॥ यदीया वाग्गद्वा विविध-नय-कल्लोल-विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिजंगति जनता या स्नपयति । इदानीमप्यपा बुध-जन-मरालै परिचिता महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥६॥ अनिर्वारोद्रे कस्त्रिभुवन - जयी काम - सुभट कुमारावस्थायामपि निज-बलाद्येन विजित स्फुरन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन महावीर-स्वामी नयन-पथ गामी भवतु मे ॥७॥ महामोहात दू - प्रशमन - पराकस्मिक - भिषक् निरोपेक्षो बन्धुर्विदित,महिमा मङ्गलकर । साधुना भव-भयभृतामृत्तमगुणो शरण्य महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवत् मे ॥ ८॥

महावीराष्टक स्तोत्र भक्त्या 'भागेन्दु' ना कृतम् । य पठेच्छणुयाच्चापि संत्यादि परमा गतिम् ।।६।।

#### भवतामरस्तोत्रम् (श्रीमानतुंगाचार्य)

श्ववतामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा-मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम् । सम्यवप्रणस्य जिन-पाद-युगं युगादा-वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम् ॥१॥ यः संस्तुतः सकल-बाङ्मय-तत्त्व-बोधा-

दुर्भूत-बुद्धि-पट्भिः सुर-लोक-नार्थः । दुर्भूत-बुद्धि-पट्भिः सुर-लोक-नार्थः । स्तोत्रैर्जगत्त्रितय-चित्त - हरैहदारैः

स्तोध्ये किलाहमिप तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥ बुद्धया विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ स्तोतु मगद्यत-मतिर्विगत-चपोऽहम् । बालं विहाय जल-संस्थितिमन्दु-विम्ब

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥ वक्तु गुणान्गुण-समुद्र शशाङ्क-कान्तान् कस्ते क्षमः सुर-गुरू-प्रतिमोऽपि बृद्धया । कत्पान्त-काल - पवनोद्धत - नक चकं को वा तरीतुमलमम्बु निधि भुजाभ्याम् ॥४॥

सोऽहं तथापि तव भिनतः-वशान्मृनीम कर्तुं स्तवं विगत-शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्म-वीर्यमविचायं मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति कि-निजः[शशोःपरिपालनार्थम्।।५।॥

अल्य-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम त्व-द्भित्तरेव मुखरीकृष्ते वलान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाष्ट्वाम्रः कलिका-निकरैक-हेतु ॥६॥

तच्चारुवाम्न कलिका-निकरैक-हेतु ॥६॥ त्यत्संस्तवेन भव-सन्तति-सन्निबद्धं पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् । आकान्त - लोकमलि - नीलमशेयमाशु सूर्यांशु-भिन्नमिव शावंरमन्धकारम् ॥७॥

मत्त्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात् । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु

नात्यद्भुतं भुवन-भूषण भूत-नाय भूतर्गृणेभुवि भवन्तमभिष्ठुबन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोतिः ॥१०।४ दृष्ट्वाभवन्तमनिमेष - विलोकनीयं नान्यत्र तोषमूपयाति जनस्य चक्षः ।

पीत्वा पयः शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिन्धोः क्षारं जलं जल-निधेरसित् क इच्छेत ॥११॥

यै: शान्त-राग-हिनिधः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनंत - ललाम - भूत ।

तावन्त एव खलु तेऽप्यागवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥

वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि नि:शेष-निजित-जगत्त्रितयोपमानम् ।

बिम्बं कलङ्क-मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु पलाश-कल्पम् ।१३॥

संपूर्ण-मंडल-शशाङ्क - कला - कलाप -

् शुश्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्क्षयन्ति ।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर-नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम ॥१४॥

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-

र्नीतं मनागिप मनो न विकार-मार्गम्। कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन

कि मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित् ॥१५॥ निर्धूम-वर्तिरपवजित-तैल-पूर

ानधूम-वातरपदाजल-तल-पूर कृत्स्नं जगत्त्रममिदं प्रकटीकरोपि । गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमपि नाथ जगत्प्रकाश: ।।१६॥ नास्तं कदाचिद्पयासि न राहु-गम्यः

स्पष्टीकरोषि सहसा यूगपज्जगन्ति ।

नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-महा-प्रश्नाः सूर्यातिशायि-महिमासि मनीन्द्र लोके ॥१७॥ नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकार

गम्य न राहु-वदनस्य न वारिदानाम् । विभ्राजने तव मखाब्जमनल्पकान्ति-

विद्योतयज्जगदपूर्व-शशांक-बिम्बम ।।१८।। कि गर्वरीषु शशिनाह्मि विवस्वता वा

युष्मनमुखेन्दु-दलितेषु तमः सुनाथ । निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके कार्यं कियज्जलधरैजंल-भार-नम्नै ।।१६॥

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु। तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥ मन्ये वरं हरि-हरादय एव दुष्टा दृष्टेष् येष्ट्रश्रहकां त्वयि तोषमेति ।

कि वीक्षतेन भवता भवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥ स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सूतं त्वदूपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फ्रुरदंशुजालम् ॥२२॥ त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस-मादित्य-वर्णममल तमसः परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्यः शिव, शिव-पदस्य मुनीन्द्र पन्धाः ॥२३॥ त्वामव्ययं विभूमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीञ्चरं विदित-योगमनेकमेकं ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात् त्वं शंकरोऽसि भ्वन-त्रय-शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव-मार्ग-विधेविधानाद् व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमौऽसि ॥२५॥ न्तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय

तुभ्यं नमो जिन भवोदधि-शोषणाय ॥२६॥

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ।

दीषैरुपात्तविविधाश्रय-जात-गर्वैः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

उच्चेरशोक-तरु-संश्रितमुन्मयूख-

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वितानं

बिम्ब रवेरिव पयोधर-पार्श्वर्वीत ॥२८॥ सिहासने मणि-मयुख-शिखा-विचित्रे

विभाजते तब वपु. कनकावदातम् ।

बिम्बं वियद्विलसदंशुलता-वितानं

तुङ्गोदयाद्विशिरसीव सहस्र-रश्मेः ॥२६॥ कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभं

विभ्राजते तव वपुः कलधौत-कान्तम्।

उद्यच्छशाङ्क-शुनि-निर्झर-वारि-धार-मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥

छत्र-त्रयं तत्र विभाति शशाङ्क-कान्त-मुच्चे: स्थितं स्थगित-भानु-कर-प्रतापम् ।

मुक्ता-फल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शौभं

प्रख्यापयत्त्रिजनतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

113 11

गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभाग-स्त्रैलोक्य-लोक-शुभ-सङ्गमभूति-दक्ष; ।

सद्धर्मराज-जय-घोषण-घोषकः सन ।

खें दुन्दुभिनंदति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥

मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-

सन्तानकादि-कूसुमोत्कर-बृष्टि-रुद्धा

गन्धोद-विन्दु-शुभ-मन्द-मरुत्प्रयाता

दिव्या दिव, पतति ते बचसां ततिर्वा ॥३३॥ शुम्भत्प्रभा-वलय-भूरि-विभा विभोस्ते

लोक-त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती।

प्रोद्यदिवाकर-निरन्तर-भृरि-सख्या

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् ॥३४।४ स्वर्गापवर्ग-गम-मार्ग-विमार्गणेस्टः

सद्धर्म-तत्त्व-कथनैक-पटुस्त्रिलोक्याः ।

दिव्य-ध्वनिभवति ते विशदार्थ-सर्व-

भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणै-प्रयोज्यः

उन्निद्र-हेम-नव-पञ्जूज-पृञ्ज-कान्ती पर्युल्लसन्नख-मयख-शिखाभिरामौ पादी पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पन्ति ॥३६॥

इत्यं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन-विधी ने तथा परस्य । यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादुक्कुतो ग्रह-गणस्य विकासिनोऽपि ॥३७॥ रच्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मुल-मत्त-भ्रमद्भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपम्। ऐरावताभिभम् द्व नमापतन्तं दृष्ट्वा भय भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥३८॥ भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-गोणिताक्त-मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमि-भागः । बद्ध-क्रम: क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि नाकामति कम-युगाचल-सश्चित ते ॥३६॥ कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वन्हि-कल्प दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्। विश्वं जिघत्मुभिव समुखमापतन्त त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥ रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नील कोधोद्धतः फणिनमुत्फणमापतन्तम् आकामति कम-युगेन निरस्त-शङ्क-स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हृदि यस्य पुस. ॥४१॥

माजी बलं बलबतामपि भूपतीनाम् ।

बलात्तरङ्ग-गज-गजित-भीमनाद-

उद्यद्दिवाकर-मयूप-शिखापविद्धं त्वत्कीतंनात्तम इवागु भिदामुपैति ॥४२॥ कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह-वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे

वगावतार-तरणातुर-योध-भीमे षुद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षा-स्त्वत्पाद-पकज-वनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥

अम्भोनिधौ क्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र-पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ ।

रङ्गत्तरङ्ग-क्षिखर-स्थित-यान-पात्रा-स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥४४॥

उद्भूत-भोषण-जलोद्रर-भार-भुग्ना; शोच्यां दशामुपगताश्च्युत-जीविताशा; ।

स्वत्पाद-पंकज-रजोमृत-दिग्ध-देहा

मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपा; ॥४५॥ आपाद-कण्ठमुरु-श्रृङ्खल-वेष्टिताङ्गा

गाढं बृहन्तिगड-कोटि-निघृष्ट-जङ्काः

रवन्नाम-मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्तिः ।।४६।।

मत्तद्विपेन्द्र-मृग्रराज-दवानलाहि-

ताद्वपत्र-मृथराजन्यमानताह-<sup>!</sup> सङ्ग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्यम्<sup>।</sup>। तस्याज्ञु नाज्ञमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तविमम मतिमानधीते ॥४७॥ स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैनिवदां भक्त्या मया रुचिर-वर्ण-विचित्र-गुष्पाम् । अस्ते जनो य इह कण्ठ-गतामजस्रं सं भानतुङ्गं मवज्ञा समुपति लक्ष्मी; ॥४८॥

### श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र

भुजगप्रयाउ छन्द
नरिंद्र फणीन्द्रं सुरेद्र अधीशं,
शतिंद्रं सु पूजें भजें नाय शीशं।
मुनींद्रं गणेंद्र नमों जोड़ि हार्यं,
नमों देवदेवं सदा पाव्येनाथं ॥१॥
गजेंद्र मृगेंद्रं गह्यो तू छुड़ावै,
महा आगतें नागतें तू बचावं ।
महावीर तैं युद्ध में तू जितावै,
महा रोग ते बंध ते तू छुड़ावें ॥२॥
दुखोदु:खहर्ता सुखीसुम्बकर्ता,
सदा देवकों को महानंद्रमतां।
हरै यक राक्षस्य भूतं पिशांचं,
विषं डाकिनी विष्ण के भ्रय अवाव ॥३॥

दरिद्रीनको द्रव्य के दान दीने. अपूत्रीनकौं तैं भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकारे विधाता, सबै संपदा सर्व को देंहि दाता ॥४॥ महाचीर को वज्र को भय निवार, महापौन के पुंजतें तू उबारै। महाकोध की अग्नि को मेघ-धारा. महालोभ-शैलेश को वज्र भारा ॥ ॥॥ महामोह अंधेंर की ज्ञान भानं, महाकर्मकांतार को दौ प्रधानं। किये नाग नागिन अधोलोक स्वामी. हर्यो मान तू दैत्य को है अकामीं ।।६।। उही कल्पवक्षं तही कामधेनं. तृही दिव्य चिंतामणि नाम एनं । पश् नकं के दुःखतें तू छुड़ावै, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे ॥७॥ कर लोह को हेम पाचाण नामी, रट नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करें सेवता की करें देवसेवा. सूने बैन सोड़ी लड़े ज्ञान नेवा ॥६॥

जपै जाप ताके नहीं पाप लागें, धरै ध्यान ताके सबै दोष भागें। बिना तोहि जाने घरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपा तै सरै काज मेरे ॥ ६॥

दोहा गणधर इंद्र न कर सकें, तुम विनती भगवान । 'द्यानत' प्रीति निहारकै, कीजे आप समान ॥१०॥

विषापहार स्तोत्र

आतम लीन अनन्त गुण, स्वामी ऋषभ जिनेन्द्र । नित प्रति वन्दित चरण युग,

सूर नागेन्द्र नरेन्द्र ॥१॥ विश्व सुनाथ विमल गुण ईश,

विहरमान बन्दों जिन बीस । गणधर गौतम शारदमाय,

वर दीजे मोहिबुद्धि सहाय ।।२॥ सिद्ध साधु सत गृरु आधार,

करूँ कवित्त आत्म उपकार ।

विषापहार स्तवन उद्धार,

्रमुक्कु भौषधी अमृत सार ॥३॥

मेरा मंत्र तुम्हारा नाम, तुम ही गारुड गरुड समान । तुम सम वैद्य नहीं संसार, तुम स्याने तिर्हुं लोक मैझार ॥४॥

तुम विषहरण करन जग सन्त,
नमो नमो तुम देव अनन्त ।
तुम गुण महिमा अगम अपार,
सुरगुरु शेष लहै नहि पार ॥१॥

सुरगुरु शव लह नाह पार ॥ १॥ तुम परमातम परमानन्द, कल्पवृक्ष यह सुख के कन्द । मृदित भेरु नय-मण्डित धीर, विद्यासागर गुण गम्भीर ॥ ६॥ तुम दक्षिमथन महा वरवीर,

संकट विकट भयभंजन भीर। तुम जगतारण तुम जगदीश, पतित उधारण विसवाबीस ॥७॥

तुम गुणमणि चिन्तामणि रास, चित्रबेलि चितहरण चितास।

विष्नहरण तुम नाम अनूप, मंत्र यत्र तुमही मणिरूप ॥८॥ जैसे वज्र पर्वत परिहार, त्यों तुम नाम जुविष-अपहार।

नागदमन तुम नाम सहाय, विषहर विषनाशक क्षणमाय ॥६॥ तुम सुमरण चिते मनमाहि,

विष पीवे अमृत हो जाहि। नाम सुधारस दर्षे जहाँ,

पाप पंकमल रहै न तहाँ ॥१०॥ ज्यों पारस के परसे लोह,

निज गुण तज कंचनसम होह।

त्यो तुम सुमरण साधे सूँच, नीच जो पावे पदवी ऊँच ॥११॥

तुमहिं नाम औषधि अनुकूल, महामंत्र सर जीवन मूल।

मूरख मर्म न जाने भेव,

कर्मकलंक दहन तुमदेव ।।१२।। तुम ही नाम गारुड़ गह गहे,

काल भुजंगम कैसे रहे। तुम्ही धनन्तर हो जिनराय,

सरण न पावें को तुम ठाय ।।१३।।

तुम सूरज उदकाघट जास, संशय शीत न व्यापे तास । जीवे दाद्र वर्षे तोय, सुन वाणी सरजीवन होय ॥१४॥ तम बिन कौन करै मुझ पार, तुम कर्त्ता-हर्ता किरपाल ॥१५॥ शरण आयो तुम्हरी जिनराज, अब मो काज सुधारो आज। मेरे यह धन पूंजी पूत, साह कहै घर राखो सूत ॥१६॥ करौं वीनती बारम्बार. तुम बिन कर्म करै को क्षार।।१७॥ विग्रह ग्रह दुख विपति वियोग, और जुघोर जलंधर रोग। चरण कमल रज ट्रक तन लाय, कुष्ट व्याधि दीरघ मिट जाय ॥१८॥ मैं अनाय तुम त्रिभुवननाथ, मात-पिता तुम सज्जन साथ। तुम-सा दाता कोई न आन, और कहाँ जाऊँ भगवान ॥१६॥ प्रभुजीं पतित उद्योरन आह,

बांह गहेकी लाज निबाह। जहंदेखो तहंतुमहो आय, घट-घट ज्योति रही ठहराय ॥२०॥ बाट सुघाट विषम भय अहाँ, तुम बिन कौन सहाई तहाँ। विकट व्याधि व्यंतर जल दाह, नाम लेत क्षण माहि विलाह ॥२१॥ आचार्य मानतुग अवसान, संकट सुमिरो नाम निधान । भक्ता-मरको भक्ति सहाय, प्रण राखे प्रगटें तिस ठाय ॥२२॥ चुगल एक नृप विग्रह ठयो, वादिराज नृप देखन गयो। एकी भाव कियो निसन्देह, कुष्ट गयो कंचनसम देह ॥२३॥ कल्याण मंदिर कुमुद चंद्र ठयो, राजा विक्रम विस्मय भयो। सेवक जान तुम करी सहाय, पारसनाथ प्रगटै तिस ठाय ॥२४॥ गई व्याधि विमल मति लही. तहाँ फुनि सनिधि तुमहीं कही।

भव सुदत्त श्रीपाल नरेश,

सागर जल संकट सुविशेष ॥२५॥

त्तहाँ पुनि तुमही भये सहाय,

आनन्द से घर पहुँचे जाय।

सभा दुश्शासन पकड़ो चीर,

द्रुपदी प्रण राखो कर धीर ॥२६॥

सीता लक्ष्मण दीनों साज, रावण जीत विभीषण राज।

रावण जात ।वभाषण राज सेठ सुदर्शन साहस दियो,

गली में सिहासन कियो ॥२७॥

बारिषेन नृप धरियो घ्यान,

ततक्षण उपजो केवल ज्ञान।

सिंह सर्पादिक जोव अनेक,

जिन सुमिरे तिन राखी टेक ॥२८॥

ऐसी कीरति जिनकी कहूं, साट कटै शरणगत रहें

साह कहै शरणगत रहूं।

इस अवसर जीवे यह बाल, मुझ सन्देह मिटे तत्काल ॥२६॥

बन्दी छोड़ विरद महाराज,

अपना विरद निवाहो आज ।

और आलंबन मेरे नाहि,

मैं निश्चय कीनो मन माहि ॥३०॥४ चरण कमल छोड़ों ना सेव,

भ कमल छ।ड़ानासप, मेरेतोतमसतगरदेव

मेरे तो तुम सतगुरु देव। तुम ही सूरज तुम ही चन्द,

मिथ्या मोह निकन्दनकन्द ॥३१॥

धर्मचक्र तुम धारण धीर, विषहर चक्रबिडारन वीर ।

चोर अग्नि जल भूत पिशाच,

जल जङ्घम अटवी उदबास ॥३२॥

दर दुशमन राजा वश होय, तुम प्रसाद गर्जे नाहि कोय ।

हय गज युद्ध सबल सामंत, सिह शार्दूल महा भयवत ॥३३॥

सह शादूल महा भयवत ।।३३।। दृढ बंधन विग्रह विकराल,

दृढ भवन । पग्नह । पकराल, तुम सुमरत छूटे तत्काल ।

पांयन पनहीं नमक न नाज, ताको तुम दाता गजराज ॥३४॥

एक उपाय थप्यो पुन राज,

तुम प्रभुबड़े गरीब निवाज । पानी से पैदा सब करो,

भरी डाल तुम रीती कारो ॥३५॥४ -

हर्ता कर्ता तुम किरपाल,

कीड़ी कुञ्जर करत निहाल।

तुम अनन्त ज्ञान अल्प मो ज्ञान,

कहं लग प्रभुजी करों बखान ॥३६॥

आगम पन्थ न सूझे मोहि,

तुम्हरे चरन बिना किमि होहि।

भये प्रसन्न तम साहस कियो, दयावन्त तब दर्शन दियो ॥३७॥

साह पुत्र जब चेतन भयो,

हंसत हंसत वह घर तब गयो।

धन दर्शन पायो भगवन्त,

आज अंग मुख नयन लसन्त ।।३८॥

प्रभुके चरण कमल मे नयो, जन्म कृतारथ मेरो भयो।

कर युग जोड़ नवाऊँ शीश,

मुझ अपराध क्षमो जगदीश ।।३६॥

सत्रह सौ पंद्रह शुभ यान,

नारनौल तिथि चौदस जान ।

पढ़े सुने तहाँ परमानन्द,

कल्पवृक्ष महा सुखकन्द ॥४०॥

अष्ट सिद्धि नवनिधि सो लहै,

अचलकीति आचारज कहै। याको पढ़ो सुनो सब कोय, मनवाछित फल निश्चय होय॥४१॥ बोहा

भय भञ्जन रञ्जन जगत, विषापहार अभिराम। संशय तज सुमिरो सदा, श्री जिनवर को नाम ॥४२॥

# श्री गोम्मटेश संस्तवन

विकसित नील कमल दल सम है जिनके सुन्दर नेत्र विशाल ।
शरतचन्द्र शरमाता जिनकी निरख शांत छित, उनन्त भाल ।
चम्पक पृष्य लजाता लख कर लिति नासिका सुप्मा धाम ।
विश्ववंद्य उन गोम्मटेश प्रात शत-शत बार विनम्न प्रणाम ॥१॥
पय सम विमल कपोल, झचते कर्ण कंत्र पर्यन्त नितान्त ।
सोम्य, सातिशय, सहज शां नप्रद वीतराग मुद्राति प्रशांत ।
हस्तिशुढ सम सबल भुजाएं बन कृतकृत्य करे विश्वाम ।
विश्वप्रेम उन गोम्मटेश प्रति शत-शत बार विनम्न प्रणाम ॥२॥
दिव्य संख सौंदर्य विजयनो ग्रीज जितकी भव्य विशाल ।
दृढ स्कंत्र लख हुआ पराजित हिमगिरि का भी उन्नत भाल ।
क्या जन मन आक्षित करती कटि सुपृष्ट जिनकी अभिराम ।
विश्ववंद्य उन गोम्टेश प्रति शत-शत वार विनम्न प्रणाम ॥३॥

विध्याचल के उच्च शिखर पर हीरक ज्यों दमके जिन भाव। तपः पूत सर्वांग सुखद है आत्मलीन जो देव विशाल। वर विराग प्रसाद शिखामणि, भुवन शांतिप्रद चन्द्र ललाम । विश्ववंद्य उन गोम्मदेश प्रति शत-शत बार विनम्न प्रणाम ॥४॥ निर्भय बन बल्लरियां लिपटों पाकर जिनको शरण उदार । भव्य जनो को सहज सुखद हैं कल्पवृक्ष सम सुख दातार। देवेन्द्रों द्वारा अचित है जिन पादारविद अभिराम । विञ्ववंदा जन गोस्टश प्रति शत-शत बार विनम्न प्रणाम ॥४॥ निष्कलंक निग्रंथ दिगम्बर भय भ्रमादि परिमुक्त नितांत । अम्बरादि-आसक्ति विवर्जित निर्विकार योगोन्द प्रशांत । सिह-स्याल-शुडाल-व्यालकृत उपसर्गो मे अटल अकाम ॥६॥ विश्ववंद्य उन गोम्मटेश प्रति शत-शत बार विनम्न प्रणाम । जिनकी सम्यग्द्षिट विमल है आशा-अभिलापा परिहीन। संसृति-सुख बांछा से विरहित, दोष मूल अरि मोह विहीन। बन संपष्ट विरागभाव से लिया भरत प्रति पूर्ण विराम । विञ्ववंदा उन गोम्मटेश प्रति शत-शत बार विनम्न प्रणाम ॥७॥ अंतरंग-बहिरंग-संग धन धाम बिवर्जित विभु संभ्रांत। समभावी, मदमोह-रागजित् कामकोध उन्मुक्त नितांत । किया वर्ष उपवास मौन रह बाहुबली चरितार्थ सुनाम। विश्ववंश जन गोध्यदेश पनि शत-शत बार विनस्य प्रणाम ॥६॥

# श्री दौलतरामजी कृत स्तुति <sub>बोहा</sub>

सकल ज्ञेय ज्ञायक तदिप, निजानन्द रस लीन । सो जिनेन्द्र जयवन्त नित, बरि-रज-रहस विहीन ॥१॥

पद्धरि छद

जय वीतराग विज्ञानपूर, जय मोहतिमिरको हरन सूर ।

जय ज्ञानअनतानंत धार,

दृगसुख-वीरजमडित अपार ॥२॥

जय परमशांत मुद्रा समेत,

भविजनको निज अनुभूति हेत ।

भवि भागनवशजोगेवशाय, तुम धुनि ह्व**ै सु**नि विश्वम नसाय ॥३।<sup>‡</sup>

तुम गुण चितत निजपरिवविक,

प्रगटै विघटै आपद अनेक।

तुम जगभूषण दूपणविमुक्त,

सब महिमायुक्त विकल्पमुक्त ॥४॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप,

परमात्म परम पावन अनूप ।

शभ-अशुभविभाव अभाव कीन,

स्वाभाविकपरिणति मयअछीन ॥५॥

अष्टादश-दोषविमुक्त घीर,

स्व-चतुष्टयमय राजत गंभीर । मनिगणधरादि सेवत महंत,

नवकेवललब्धिरमा घरंत ॥६॥

तुम शासन सेय अमेय जीव, शिव गये जाहि जैहै सदीव ।

भवसागर में दुख छार वारि,

तारन को अवर न आप टारि ॥७॥ यह लखि निज दुखगद हरण काज,

तुम ही निमित्तकारण इलाज।

जाने तातें मैं शरण आय,

उचरो निज दुख जो चिर लहाय ।। ६ ।॥ मैं भ्रम्यो अपनपो निसरि आप.

अपनाये विधि फल पुण्य पाप।

निजको परको करता पिछान, पर मे अनिष्टता इष्ट ठान ।।६।≱

पर म आनष्टता इष्ट ठान ।। हा। आकुलित भयो अज्ञान धारि,

ज्यों मृग मृगतृष्णा जानि वारि।

तनपरणित मे आपो चितार,

कबहू न अनुभयो स्वपदसार ॥१०॥

तुम को बिन जाने जो कलेश, पावे सो तुम जानत जिनेश ।

पशु-नारक-नर-सुर-गति मंझार, भव घर-घर मर्यो अनंत बार ॥११॥ अब काललब्धिबलतौं दयाल,

तुम दर्शन पाय भयो खुश्याल। मन शांत भयो मिटि सकल दंद.

चाख्यो स्वातम-रस दुखनिकन्द ॥१२। ताते अब ऐसी करह नाथ,

बिछ्रै न कभी तुव चरण साथ। तुम गुणगण को नहि छेव देव,

जग तारन को तुव विरद एव ॥१३॥ आतम के अहित विषय कषाय,

इन में मेरी परिणतिन जाय। मैं रहूं आप मे आप लीन, सो करो होउं ज्यो निजाधीन ।।१४॥

मेरे न चाह कछ और ईश,

रत्नत्रयनिधि दीजे मुनीश । मुझ कारज के कारन सू आप, शिव करहु, हरहु मम मोहताप ।।

शशि शांतिकरन तप हरन हेत,

स्वयमेव तथा तुम कुशल देत । पीवत पियूष ज्यों रोग जाय,

त्यो तुम अनुभवते भव नसाय ॥१६॥ त्रिभुवनतिहुंकाल मँझार कोय,

नहि तुम बिन निज सुखदाय होय । मो उर यह निश्चय भयो आज, दुखजलधिउतारन तुम जिहाज ॥१७॥ दोडा

तुम गुण-गण-मणि गणपति, गणत न पार्वीह पार । 'दौल' स्वल्ममति किम कहै, नमं त्रियोगसंभार ।।१८।।

# दर्शन-पाठ

प्रभु पतितपावन मैं अपावन,
चरन आयो सरन जी ≱
यों विरद आप निहार स्वामी,
मेट जामन मरनजी ॥
तुम ना पिछान्या आन मान्या,
टेब विविध्यकार खें। ॥

30

या बुद्धिसेती निज न जान्यो,

भ्रम गिन्यो हितकारजी।।१॥ भवविकटवन मे करम वैरी, ज्ञानधन मेरो हर्यो ।

तब इष्ट भूल्यो म्रष्ट होय, अनिष्टगति घरतो फिर्यो । धन घडी यो धन दिवस यो ही,

धन जनम मेरो भवीं । अब भाग मेरो उदय आयो,

दरश प्रभुको लखलयो।।२॥ ·छवि वींतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासापै धरें ।

कोंटि रवि छविको हरैं।

मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो. उदयरवि आतम भयों।

मो उर हरव ऐसो भयो, मनु रंक चिंतामणि लयो।।३॥ मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊं तुव चरन जी ।

सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन,

वसु प्रातिहार्य अनंत गृण जुत,

सुनहु तारन तरन **थी ।** जाचूं नहीं सुर वास पुनि, नरराज परिजन साथखी । बुध जाचहूं तुब भक्ति भव भव, दीजिये शिवनाथ खी ॥४॥

# दर्शन-पाठ

दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापं-नाशनं ।
दर्शनं स्वर्ग-सोपानं, दर्शनं मोक्ष-साधनं ॥१॥
दर्शनेन जिनेन्द्राणां, साधूनां वंदनेन च ।
न विरं तिष्ठते पापं, छिद्रहस्ते यथोंदकम् ॥२॥
वीतरागमुखं दृष्ट्वा, पद्मरागसमभं ।
अनेकजन्मकृतं पापं, दर्शनेन विनश्यति ॥३॥
दर्शनं जिनसूर्यस्य, संसार-ध्वान्त-नाशनं ।
बोधनं विलपद्मस्य, समस्तायंप्रकाशनं ॥४॥
दर्शनं जिनवन्द्रस्य, सद्मिनृतवर्षणं ।
जन्मदाह्विनाशाय, वर्धनं सुखवारिधे; ॥५॥
जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय,
सम्यक्त्वमुख्याष्ट्रगुणाणवाय ।

प्रशांतरूपाय दिगम्बराय. देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥६॥ चिदानन्दैकरूपाय, जिनाय परमात्मने । परमात्मप्रकाशाय, नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥७॥ अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम । तस्मात्कारुण्यभावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर !॥८॥ न हि त्राता न हि त्राता, न हि त्राता जगत्त्रये। बीतरागात्परो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥ ।।।। जिने भिनत्जिने भिनत्जिने भिनतिने दिने । सदा मेऽस्तू सदा मेऽस्तू सदा मेऽस्तू भवे भवे ।।१०॥ जिनधर्मविनिर्मुक्तो, मा भवेच्चऋवर्त्यपि। स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासित; ॥११॥ जन्म जन्म कृतं पापं, जन्मकोटिमापाजितं। जन्ममृत्युजरारोगं हत्यते जिनदर्शनातु ॥१२॥

अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य, देव ! त्वदीय चरणांबुजवीक्षणेन । अद्य त्रिलोकतिलक ! प्रतिभासते मे, संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम् ।।१३।।

### ग्रभिषेक पाठ

दोहा

जय जय भगवन्ते सदा, मंगल मूल महान । वीतराग सर्वज्ञप्रभु, नमो जोरि जुगपान ।।

(ख़त्व ग्रहिल्ल ग्रीर गीत) श्रीजिन जगमें ऐसी, को बधवन्त ज,

को तुम गुण बरनिन करि पार्व अन्त जू।
इन्द्रादिक सुर चार ज्ञानद्वारी मुनी,
कहिन सकै दुम गुणगण है जिमुबनसनी।।
अनुपम अमित तुम गुणनि वारिधि, ज्यों अलोकाकास है।
किम धरै हम उर कोच में सो अच्छा गुणमणिया है।।
वै जिन प्रयोजन सिद्धि को तुम नाम में ही सक्ति है।
यह चित्त में सरधान याते नाम ही में पस्ति है।
यह चित्त में सरधान याते नाम ही में पस्ति है।

ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी घने। कमें मोहिनी अन्तराय वारो घने॥ सोकालोक विलोक्यो केवलज्ञान में। इन्द्राविक के युक्ट नये सुरवान में॥ तब इन्द्र बान्यो अववित्ते वित सुरवा युत बंदत घयो। तुम पुन्य को प्रेर्यो हिंब इन्दे पुन्तित धनपात सौं वयो॥ अब बेंबि बाय रची समबसृति सफल सुरपद को करी। साझात भी बरहित के दर्शन करी करनव हरी॥२॥

ऐसे वजन सुने मुरपति के धनपती। चल आयो ततकाल मोद धारै अती।। वीतराग छवि देखि शब्द जय जय चयी। दै परदिच्छिना बार-बार बदत भयी।। अति भक्ति भीना नम्र चित्त ह्वं समवरण रच्यौ सही। ताकी अनुपम शुभगती को, कहन समस्य कोऊ नही।। प्राकार तौरण सभा मण्डप कनक मणिमय छाजही। नग जडित गधकुटा मनोहर मध्य भाग विराजहो ॥३॥ सिहासन तामध्य बन्यौ अद्भुत दिपै। तापर बारिज रच्यो प्रभा दिनकर छिपै।। तीतस्त्रत्र सिर शोभित चौसठ चसर जा। महाभिक्त युत ढोरत हैं तहाँ अमरजी। प्रभु तरन तारन कमल ऊवर, अतरीक्ष विराजिता। यह वोतराग दशा प्रत्यक्ष विलोकि भविजन मुख लिया।। मृनि आदि द्वादश सभा के भवि जीव मस्तक नायकै। बहुभांति बारंबार पुजें, नमें गुणगण गायक ॥४॥ परमौदारिक दिव्य देव पावन सही। क्ष्मात्रवाचिता भयगद द्वण नही।। जन्म जरा मृति अरति शोक विस्मय नमे। राग द्वेष निद्रा मद मोह सबै खसे ॥ श्रमबिन श्रमजल रहित पावन अमल ज्योतिस्वरूपजी। शरणागतिन को अशुचिता हरि करत विमल अनूपजी।। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को न्हवन जलतै करें। 'अस' भक्तिवश मन उक्तितें हम भानु दिंग दीपक घरे ॥५॥ तुमतीं सहज पवित्र यही निश्वय भयो ।
तुम पवित्रताहेत नहीं मण्डन ठयो ॥
मैं मलीन रागाविक मलतें हवें रह्यो ॥
महामलिन तनमें बसुविधिवय दुख रह्यो ॥
बीरायो अनन्तो काल यह बेरी अश्वीचता ना नई ।
तिस अश्वीचताहर एक तुमहो हरडू बांछा चित ठई ।
अब अष्टकमं विनाध सब मल रोषरोगाविक हरो ।
तनकप कारागेहसे उदार शिववासो करो । । ।

मैं जानत तुम अष्टकमं हरि शिव गये। आवागमन विमुक्त रागर्वाजत भये॥ पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही॥ नयप्रमानतै जानि महा साता सही।

नयभानत जान नहा साता नहा ।
पापाचरण तजि न्हवन करता चित्त में ऐसे धर्कः
साक्षात श्री अरहंन का मानो न्हवन परसन कर्कः।
(यहां पर जलानिवक करें)

ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ निस शुभ बंध तें। विधि अशुभ निस शुभबंधते हवे शर्म सब विधि लासते।। अ।

पावन मेरे नयन भये तुम दरसतें।
पावन पानि भये तुम चरनन परसतें।
पावन मन हवें गयो तिहारे ध्यानतें।
पावन रसना मानी, तुम गुण गानते।।
पावन पद्म मेरी, भयों में पूरणदनों।
मैं बनित पूर्वक भक्ति कोनो, पूर्णमनित नहीं बनी।।

क्षस्य ते बड़भागि भवि तिन नीव शिवघर की धरी। वर क्षोरसागर बादि जल मणिकुभभरि भक्ति करी।। द' ह

> विधनसधनवनदाहन-दहन प्रचण्ड हो। मोह महातमदलन प्रबल मारतण्ड हो।। बह्या विष्णु महेश आदि संज्ञा करो। जगविजयी जमराज नाश तको करो।।

क्षानन्वकारण दुर्खानवारण, परम मंगलमय सही। मो सो पतित निंह और तुमसो, पतिततार सुत्यौ नही।। चितामणी पारस कलपतरु, एकमाव सुखकार हो। तुम भक्तिनौका जे चढ़ै ते, भये भवदक्षि पार ही।।=।»

तुम भववधितै तरि गये, भये निकल अविकार।
तारतम्य इस भक्ति को, हमें उतारो पार॥
पूरा पाठ पढ़कर निमंत वस्त्र से प्रतिमाओं का मार्जन
करें। जीरपीछ भरणोदक ग्रहण करें। पश्चात ६ वार णमोकार
मन्त्र पढ़कर नमस्कार करें।

# विनय पाठ

इह विधि ठाड़ो होय के, प्रवस पढ़ें जो पाठ। धन्य जिनेस्वर देव तुम, नाशो कर्म जुआठ।।१।। अनन्त चतुष्ट्य के बनी, तुम ही हो सिरताज। मुक्तिवर्म के कंच तुम, तीन मुवन के राज।।२।४

तिहं जगकी पीड़ाहरन, भवद्धि शोषणहार । ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिवसुख के करतार ॥३॥ हरता अधअधियार के, करता धर्म प्रकाश । थिरतापद दातार हो, धरता निजगुण रास ॥४॥ धर्मामत उर जलधिसों, ज्ञानभान तुम रूप। तुमरे चरण सरोज कों, नावत तिहं जग भूप ॥ ५।। में बदौं जिनदेव को कर अति निर्मल भाव। कमंबध के छेदने, और न कछ उपाय ॥६॥ भविजनकों भव क्पते, तुमही काढ्न हार । दीनदयाल अनाथपति, आतम - गूण - भडार ॥७॥ चिदानंद निर्मल कियो. घोय कर्म-रज मैल। सरल करो या जगत में भविजन को शिव-गैल ॥=॥ तुम पद पंकज पुजतै, विध्न रोगटर जाय। शत्रु मित्रता को धरै, विष निरविषता थाय ॥ ॥ ॥ चकी-खगधर-इन्द्रपद. मिलें आप तें आप। अनुक्रमकर शिवपद लहै, नेम सकल हनि पाप ॥१०॥ तुम बिन मैं व्याकृल भयो, जैसे जल बिन मीन । जन्मजरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन ॥११॥ पतित बहुत पावन किये, विनती कौन करेव। अंजन से तारे कुछी जय जय जय जिनदेव।।१२॥

थकी नाव भवदिधिविषै, तुम प्रमुपार करेव। बेबटिया तुम हो प्रभु जय जय जय जिनदेव ।।१३।० रागसहित जगमें रुत्यो, मिले सरागीदेव। बीतराग भट्यो अबै, मेट्यो राग क्टेब ॥१४॥ कित निगरेद कित नारकी, कित तियंच अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान ॥१५॥ तम को पूजे सरपति, अहिपति नरपति देव। धन्य भाग्य मेरो भया, करन लग्यो तुम सेव ॥१६॥ अदारण के तुम शरण हो, निराधार आधार। मैं डबत-भव सिंधु में, बेउ लगाओं पार ॥१७॥ इन्द्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवःन। अपनो विरद निहारकै, कोजे आप समान ॥१८॥ तुमरी नेक सुद्धित, जग उतरत है पार। हाहा डबो जात हों. नेक निहार निकार ॥१६॥ जो मैं कहऊ औरसों, तो न मिटै उरझार। मेरी तो तोसो बनी, तातै करो पुकार ॥२०॥ बंदो पांचो परमगृह, सुरगृह बंदत जास । विघनहरण मंगल करन, पुरन परम प्रकाश ॥२१॥ चौबीसी जिनपद नमों, नमों शारदा माय। श्चिमग साधक साधु निम, रच्यो पाठ सुखदाय ॥२२॥

# स्तुति

### (कविवर मूबर जी)

अहो जगतगुरु देव, सुनिए अरज हमारी। तुम प्रभ दीनदयाल, मै दुखिया संसारी॥ इस भव-बनके माहि, काल अनादि गमायो। भ्रम्यों चहुं गति माहि, सुख नहि दुख बहु पायो ॥ कमं महारिपू जार, एक न कान कर जी। मनमाने दुख देहि, काहूसो नौहि डरै जी। कबहुं इतर निगोद, कबहूं नरक दिखावै। सुर-नर-पशु गतिमाहि, बहुविधि नाच नचावे ॥ प्रभ इनको परसंग, भव-भव माहि बरो जी। जे दुख देखे देव, तुमसो नाहिं दूरो जी।। एक जनम की बात, कहि न सकीं सुनि स्वामी। तम अनंत परजाय. जानत अंतरजामी॥ मै तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे। कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे।। ज्ञान महानिधि लुटि, रंक निबल करि डार्यो। इनही तुम मुझ माहिं, हे जिन अतरपार्यो ॥ पाप पून्य मिलि दोय, पायनि बेड़ी डारी। तन-कारागृहमाहि, मोहि दियो दुखभारी।। इनको नेक बिगार, मै कछुनाहि कियो जी।

बिन कारन जगवंब, बहु बिघ वैर लियो जी। अब आयो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो। नीति-निपुन खगराय, कीजै न्याय हमारो।। दुष्टन देहु निकाल, साधुन को रखि लीजै। विनवै 'मुधरदास' है प्रभु ढील न कीजै।।

# नित्य नियम पूजा

अं जय जय जय । नमीऽस्तु नमीऽस्तु नमीऽस्तु । णमो अरहताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाण ।। णमो जवज्झायाण णमो लोए सब्बसाहुणं ।।१।।

ॐ ही अनादिभूलमन्त्रेभ्यो नमः पुष्पाञ्जिलि क्षिपामि वत्तारिमगलं — अरहंता मगलं, सिद्धा संगलं, साहू मंगलं, केविलपण्यतो धम्मो संगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, —अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केविलपण्यतो धम्मो लोगुत्तमा । चतारि सरण पक्वज्जामि — अरहंते सरण पक्वज्जामि, सिद्धे सरणं पक्वज्जामि, केविलपण्यतं धम्म सरणं पक्वज्जामि, केविलपण्यतं धम्म सरणं पक्वज्जामि, केविलपण्यतं धम्म सरणं पक्वज्जामि ।

ॐ ह्री नमोऽहंते स्वाहा, पुष्पाञ्जींल क्षिपामि अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पञ्च-नमस्कार सर्वे-पापैः प्रमुच्यते ॥१॥ अपविजः पविज्ञो वा सर्वावस्यां गतोऽपि वा।
यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याम्यन्तरे श्रुचिः ॥२॥
अपराजितमन्त्रीऽयं सर्वं नैवन्न-विनाशनः ।
मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रयमं मङ्गलं मतः ॥३॥
एसो पच-णमोयारो सञ्च-पाच-पणासणो ।
मयालाणं च सञ्चेसि पदम होइ मंगलं ॥४॥
अर्हमित्यक्षरं झहावाचकं परमेष्टिनः ।
सिद्ध चक्रस्य सर्ववीजं सर्वेत प्रणमान्यहम् ॥४॥
कर्माष्ट्र विनर्मृक्षरं मोष्ट-लक्ष्मी-निकेतनम् ॥॥
सम्यवस्वादि-गुणोपेतं सिद्धचकं नमान्यहम् ॥६॥
विचनीषा प्रलय यान्ति शाकिनी-भूत-पननगाः ।
विषं निविवतां याति स्त्यमाने जिनेव्वरे ॥॥।

### [ पुष्पांजींल क्षिपामि ]

[सहस्रनाम स्तोत्रं पठित्वा कमशोऽष्यं दशकं दशात् । समया-भावादक्षीलिखतं क्लोकं पठित्वा एकोऽष्यों देयः ।] उदक-चन्दन-तन्दुल-पुष्पकैश्वक-सुदीप-सुधूप-फलार्थ्यके: । धवल-मञ्जल-गान रवाकुले विन-गुहे विननायमह यवे ।।

ठः हीं श्री भगविज्यन सहस्रनामेभ्योऽर्ध्यं निवंपामीति स्वाहा । श्री मज्जिनेन्द्रमभिवन्त्र जगत्रयेशं स्याद्वाद्व-नायकमनन्त-चतुष्टयाहुँस् थी मूलसंघ-सुदृशां सुकृतैकहेतु-र्जेनेन्द्र-बज्ञ-विधिरेष मयाऽभ्यधायि ॥८॥ स्वस्ति त्रिलोक-गुरवे जिन-पुङ्गवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय-सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश-सहजोजित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न-लक्षिताद्भुत वैभवाय ॥६॥ स्वस्त्युच्छलद्विमल-बोध-सुधा-प्लवाय स्वस्ति स्वभाव-परभाव-विभासकाय । स्वस्ति त्रिलोकविततैक-चिदुद्गमाय स्वस्ति जिकाल-सकलायत-विस्तृताय ।।१०।। इब्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप भावस्य शद्धिमधिकामधिगन्तुकामः । आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वरुगन् भूतार्थ-यज्ञ-पुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥११॥ अर्हत्।राण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनुनमिखलान्ययमेक एव। अस्मिञ्ज्वलद्विमल-केवल-बोघवह्नौ पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥१२॥ [इति पुष्पांजलि क्षिपामि]

# स्वस्ति-मंगलम्

श्रीवृषमो न: स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजित: । श्रीसम्भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअधिनन्दन: ।। श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपद्मप्र: । श्रीषुपादः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवातः । श्रीषुण्यन्तः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवातुण्यः ।। श्रीवमानः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवातः। श्रोवमः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवातः। श्रोवमः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवातः। श्रोमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवाताः। श्रीमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवाताः।

### [पुष्यांजलि क्षिपामि]

नित्यात्रकम्पाद्भृत - केवलीघाः,

स्फुरन्मनः पर्यय - शुद्धशेधा.।

दिव्यावधिज्ञान - बलप्रबोधाः,

स्वस्ति किथासुः परमषंयो नः ॥१॥ कोष्ठस्य - धान्योपममेकवीजं.

सिमन्न सश्रोतृ - पदानुसारि ।

चतुर्विष्ठ बुद्धिबल दधाना,

स्वस्ति क्रियासुः परभर्षयो नः ॥२.॥ संस्पर्धनं सञ्जवणः च दूरा— दास्बादन - घाण-विलोकनानि ।

दास्वादन - घ्राण-विलोकनानि दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्वहन्तः.

स्वस्ति क्रियासुः परमषंयो नः ॥३॥

प्रज्ञाप्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः, प्रत्येकबृद्धाः दशसर्वपूर्वे. ।

प्रवादिनोऽब्टागनिमित्तविज्ञाः,

स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥४॥

जङ्घावित-श्रेणि-फलाम्बु-तन्तु, प्रमून-बोजाङ्क्रुर-चारणाह्नाः ।

नभोऽङ्गण - स्वरं - विहारिणश्च, स्वस्ति कियासुः परम्षयो नः ॥४॥

अणिम्नि दक्षाः कुशलामहिम्नि,

लिषम्निशक्ताः कृतिनो गरिम्णि।

मनो-वपूर्वाग्वलिनश्च नित्य,

भना-वपूर्वाग्वालनश्च । नत्य, स्वस्ति ऋियासुः परमर्थयो न ॥६॥ मकामरूपित्व - विश्वत्यमैश्यं,

प्राकाम्यमन्तद्धिमथाप्तिमाप्ताः । तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः,

स्वस्ति कियासुः परमर्थयो नः ॥७॥

दीप्त चतप्तं चतथा महोग्र,

घोर तपो घोर पराकमस्याः।

ब्रह्मापर घोरगुणाश्चरन्त<sup>.</sup>,

स्वस्तिः कियासुः परमषयो नः ॥८॥

आमर्ष - सर्वौषधयस्तथाशी---

विषविषा दृष्टिविषविषाश्च।

सखिल्ल-विड्-जल्ल-मलौषधोशाः,

स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः । १६॥

क्षीर स्नवन्तोऽत्र घृतं स्नवन्तोः,

मधु स्नवन्तोऽप्यमृत स्नवन्तः।

अक्षीणसंवास - महानशाश्च,

स्वस्ति कियासुः परमर्थयो नः ॥१०॥ [प्रतिक्लोकसमाप्तेरनन्तरं पूष्पांजील क्षिपेतृ]

इति परमविस्वस्तिसङ्कलविधानम् ।

# देव-शास्त्र-गुरु पूजा

[कविवर द्यानतराय जी]

र्थाडल्ल छन्द प्रयम देव अरहत सुश्रुत सिद्धान्त जू। गुरु निरम्नय महंत मुकतिपूरपंच ज्।। तीन रतन जगमाहि सो ये मिन ध्याइये। तिनकी भक्तिप्रसाद परमपद पाइये॥१॥

#### बोहा

पूजों पद अरहेत के पूजों गुरुपदसार।
पूजों देवी सरस्वती नितप्रति अच्छप्रकार।।२॥
ॐ ही देवशास्त्रगुरुसमृह! अत्र अवतर अवतर सवीषट्।
ॐ हीं देवशास्त्रगुरुसमृह! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ ठ ।
ॐ ही देवशास्त्रगुरुसमृह! अत्र समसन्तिहितो भव भव
वयद।

#### गीता छन्द

सुरपति उरग नरनाथ तिनकरि बन्दनीक सुपदप्रमा। अति शोभनीक सुवरण उज्जल देख छवि मोहित सभा। वर नीरक्षोर समुद्र घट घरि अग्र तसु बहुविधि नच्। अरहत श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निरमंथ नित पूता रच्॥।।।

बोहा मलिन वस्तु हर लेत सब जल-स्वमाव मलछीन। जासों पूजो परमपद देव शास्त्र गुरु तीन॥१॥

ॐ ह्री देवशास्त्रगुरुम्यो जन्म खरामृस्युविनाशनाय जलं निर्वेषा•॥१॥

जे त्रिजग-उदर मझार प्रानी तपत अति दुद्धर खरे। तिन अहितहरन सुबचन जिनके परम शीतलता भरे॥ तसु भ्रमरलोभित घ्राणपावन सरस चन्दन घसि सर्चू। अरहंत श्रुत-सिद्धान्त-गुरु-निरग्रंथ नित पूत्रा रचूं॥

#### बोहा

चंदन बीतनता करें तपत वस्तु परवीन । जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥२॥ ॐ ह्री देवशास्त्रगुरुष्यो ससारतापविनाशनाय वन्दर्न निवंपा० ।

यह भवसपुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई। अति दृढ़ ररमपावन जथारण भवित वर नौका सही॥ उज्जल अखण्डित सालि तन्दुल पुज धरि त्रयगुण जजू। अरहंत श्रृत-सिद्धान्त गुरु-निरम्नथ नित पूजा रचू॥

#### बोहा

तंदुल सालि सुगिध अति परम अखण्डित बोन। जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन॥३॥

ॐ ह्री देवशास्त्रगुरुम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान् निवंपाः।

जे विनयवंत सुमव्य-उर-अन्बुब प्रकाशन मान हैं। जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहि प्रधान हैं।। लहिं कुन्दकमलादिक पहुप भव भव कुवेदनसों बर्चू। अरहत श्रृत-सिद्धान्त गुद-निरसंब नित पूजा रचू॥

#### बोहा

विविध भांति परिमल सुमन ध्रमर वास आधोन ।
जासों पूजों परमपद देवशास्त्र गुरु तीन ॥४।३
ॐ ह्रींदेवशास्त्र गुरुम्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पंनिकं ॥
अति सबल मदकंदर्प जाको सुधा-उरग जमान है।
पुस्सह भयानक तासु नाशनको सुगर्ड्समान है॥
उत्तम छहों रसयुक्त नित नैवेख करि मृत में पर्चू॥
अरहत सुत-सिद्धान्त गुरु निरसंग नित पूजा रच्नू॥

#### बोहा

नानाविधि सपुक्तरस व्यवन सरस नवीन ।
जासों पूत्रों परमपद देव शास्त्र गुरू तीन ॥५।»
ॐ हीं देवशास्त्र गुरूयो क्षुधारोगविष्टबंसनाय नैवेशं निर्वपा०
जे त्रिजय-उद्यम नाश कीने मोह-तिथिर महाबली ।
तिहि कर्मषाती ज्ञानदोप प्रकाश ज्योति प्रमादली ॥
इर् मति दीप प्रजाल कंचन के सुमाजन में खर्नूं।
जरहंत सुत-सिद्धान्त गुरू- निरग्नल नित पूजा रचं॥

#### बोहा

स्व-पर प्रकाशक जोति अति दीपक तसकरि हीन। जासों पूजों परसपद देव शास्त्र गृह तीन।।६।ध ॐ हीं देवशास्त्रगुरुम्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीर्प निवेपा०।

> को कर्म-इँधन रहन अग्निसमूह सम उद्धत लखें। वर घप रासु सुर्गाधताकरि सक्त परिमलता हंसें॥ इह मौति धूप चढ़ाय नित भव-ज्वलनमाहि नहीं पचूं। अरहंत सूत-सिद्धान्त गुरु-निरसंघ नित पूचा रचूं॥

### बोहा

अप्तिमाहि परिमल बहुन चंदनादि गुणलीन।
आसों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन IIIIII
ॐ हो देवशास्त्रगुरुम्पोऽष्टरुक्मंविष्टवताय धूपं निवंपा०।
कोवल मुरसना प्रान उर उत्साह के करतार हैं।
सोपैन उपमा जाय वरणी सकत फलगुणसर हैं।।
सो फल वड़ावत अर्थपूरत परम असृत्सस ख्रूं।
अरहंत श्रुत-सिद्धान्त गुरु-निरस्थ नित पूजा रचूं।।

#### दोहा

जे प्रधान फल फलवियें प्रवक्ररण-रस-लीन । जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥॥॥ ॐ हों देवशास्त्रपुरुभ्यो मोक्षफल प्राप्तये फलं निवंपा । जल परम उज्जवल गंध जलत पुष्प बस्दीपक घर्ट । वर धूप निर्मल फल विविध बहुजनम के पातक हुरे ॥ इह मांति वर्ष बढ़ाय नित भवि करतशिब-यंकृति मर्सू । अरहंतअनुत-सिद्धान्त गुरू-निरसन्य नित पूजा रस्रू ॥

#### बोहा

बसुविधि वर्ष संजोय कै विति उछाह मन कीन। जासों पूजों परमपद देव शास्त्र गुरु तीन॥१॥ ४४ हींदेवशास्त्रगुरुम्योऽनर्ध्यदशास्त्रये अर्ध्यं निर्वपा०।

#### जयमाला

#### दोहा

देव शास्त्र गृरु रतन शुभ रतन तीन करतार। भिन्न-भिन्न कहु आरती अल्प सुगुणविस्तार ॥१॥

#### पद्धरी छन्द

कर्मण की त्रेसठ प्रकृतिनाशि,
जीते अध्टादश दोषराशि।
जे परम मुगुण है अनत धीर,
कहवत के छ्यालिस गुणगभीर।।
शुभ समसकरणशोभा अपार,
यत इद्र नमत कर सीस धार।
देवाधिदेव अहतंत देव,
बंदी मन वच तन करि सुसेव।।
जिनकी स्विन हवे बोकाररूप,
निरवसरमय महिमा खनुन।

दश-अष्ट महाभाषा समेत,

लघुभाषा सातशतक सुचेत ॥

सो स्याद्वादमय सप्त भंग, गणधर गूंथे बारह सुअंग ।

रविश्वशिन हरै सो तम हराय,

सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय ॥ गरु आचारज उवझाय साध,

तन नगन रतनत्रयनिधि अगाध ।

संसार-देह वैराग्य धार, निरवौंछि तपें शिवपद निहार ॥

गुण श्वतिस पञ्चीस आठबोस, भवतारम तरन जिहाज ईस ।

गुरुकी महिमा वरती न जाय, गुरु नाम जुपों मन वचन काय।।

सोरठा

कीजे शक्ति प्रमान शक्ति विना सरका धरै। 'धानत' सरकावान अजर अमर पद भोगवे ॥

35 ही देवशास्त्रगुरुम्यो महार्घ्य निर्वेषामोति स्वाहा । बोहा

श्री जिनके परसाद तें सुखी रहेसब जीव। यातेंतन मन वचन तें सेवो भव्य सदीव॥ इत्याञ्जीवदिः पुष्पांजली क्षिपेतु।

# वेवशास्त्र-गुरु-भाषा-पूजा

[जुनल किशोर] स्थापना

केवल-रवि-किरणों से जिसका,

सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर।

उस श्री जिनवाणी में होता,

तत्वों का सुन्दरतम दर्शन।।

सद्दर्शन-बोध-चरण-पद्य पर,

अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। छन देव परम आगम गुरुको,

शत-शत वंदन शत-शत वंदन ॥

🧈 हीं देवशास्त्रगुरसमृह अत्र अवतर अवतर संबोधट ।

👺 हीं देवशास्त्रगुरुसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः

ॐ हीं देवशास्त्रगुरु समूह अत्र निम्न सिन्निहितो भव भव वषट् ।

इन्द्रिय के भोग मधुर विषु सम,

लावण्यमयी कचन काया।

यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है,

मैं अब तक जान नहीं पाया।। मैं भूल स्वयं के वैभव को,

पर ममता में अटकाया है।

जब सम्यक् निर्मल नीर लिए, मिच्या मल घोने जाया हं॥१॥

ॐ हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वेषा • ह

अड़ चेतन की सब परिणति प्रभू, अपने अपने में होती है। बनुकल कहें प्रतिकृत कहें, यह झठी मन की बसी है।। प्रतिकृत संयोगों में कोधित, होकर संसार बढाया है। संतप्त हृदय प्रभू! चन्दन सम, शीतलता पाने आया है।।२॥ 🕉 ह्रीं देवशास्त्रगृद्ध्यो संसारताप विनाशनाय अन्दर्न । उज्ज्वल हं कृत्द धवल हं प्रभू, पर से न लगा हं कि चित भी। फिर भी अनुकृत लगे उन पर, करता अभिमान निरन्तर ही।। जड़ पर शक-शक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया। निज शास्त्रत अक्षय निधि-पाने, अब दास चरण-रज में माया ॥३॥ ॐ ह्रीं देवशास्त्रगृहभ्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षतं । यह पूष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। उर अन्तर का प्रमृ! भेद कहं, उसमें ऋंजताका लेश नहीं।।

चितन कुछ, फिर संभाषण कुछ, किरिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरतानिज में प्रभु पाऊं जो,

अन्तर का कालुष घोती है ॥४॥ ॐ ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यो काम बाण विष्वंसनाय पुष्पं॥

अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, प्रभुखन मेरी शान्त हुईं।

तृष्णाकी खाई खूब भरी,

पर रिक्त रही वह रिक्त रही॥ युग युग से इच्छा सागर मे,

युग युग स इच्छा सागर म, प्रभ ! गोते खाता आया हं।

पंचेन्द्रिय मन के षट् रस तज,

अनुपम रस पीने आया हू ॥४॥ ॐ ह्रींदेवशास्त्र गुरुभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेखं ।

जग के जड़ दीपक को अब तक,

समझाथा मैंने उजियारा। झंझा के एक झकोरे में,

जो बनता घोर तिमिर कारा।।

अस्तएव प्रभो ! यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हूं। तेरी अन्तर लौ से निज अन्तर, दीप जलाने आया हूं॥६॥ ॐ ह्ली देवशास्त्रगुरुम्यो मोहान्यकार विनाशनाय दीर्प। जड़ कर्म युमाता है गुप्तको,

यह मिथ्या भ्रान्ति रही मेरी। मैं राग-देव किया करता.

म राग-द्वव । कथा करता, जब परिणति होती जड़ केरी ।।

यों भाव करम या भाव मरण,

सदियों से करता आया हूं।

निज अनुपम गंध अनल से प्रभु, पर गंध जलाने आया हं ॥७॥

ध्य ही देवशास्त्रगुरुम्यो अष्टकमं दहनाय धूपं।

जगमें जिसको निज कहता मैं,

वह छोड़ मुझे चल देता हैं। मैं आकुल व्याकुल हो लेता,

व्याकुल काफल व्याकुलताहै।। मैं शान्त निराकुल चेतन हं,

है मुक्तिरमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े,

प्रमु! सार्थक फल पूजा तेरी ॥ 🖘

👺 हीं देवधास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्वपामि० ।

क्षण घर निक रस को पी चेतन,

मिच्या मल को वो देता है।

कावायिक भाव निनन्द किये,

निज बानन्द अमृत पीता है।

अनुपम सुख तब विससित होता,

केवल रिव जामम करता है।

वर्धन बल पूर्ण प्रमट होता,

यह ही अहंत अवस्था है।।

यह अर्थ समर्थण करके प्रमु!

निज गुण का अर्थ बनाऊंगा।

बद निश्चित तेरे सद्बा प्रमु!

अहंन्त अवस्था पाऊंगा।।।।।

अर्थ तिश्चन स्था अवस्था पाऊंगा।।।।।

अर्थ सिवास्मगुकस्यो अनर्थ पर प्राप्तये अर्थ निवेपामि०।

### स्तवन

भव वन में जी भर पूम चुका,
कण कण को वी भर भर देखा।
मृग-सम मृग-तृष्णा के पीछे,
मृशको न मिली सुख को रेखा॥१॥
भूदे जग के सपने सारे,
सुठी मन की सब आखारें।

तन-यौबन-बीबन अस्पिर है,

क्षण भंगुर पल में मुरक्षायें ॥२॥
सम्राट महा-बल सैनानी,

उस क्षण को टाल सकेगा क्या ॥
अक्षरण मृत काया में हिंचत,

निज जीवन डाल सकेगा क्या ॥३॥
संसार महा दुब सागर के,

प्रमुदुबमय सुब-आभासों में ।
मुसको न मिला सुब सणकर भी,

कंचन-कामिनि-प्रासादों में ॥४॥
१ एकाको एकत्व लिए,

एकत्व लिए सब ही जाते ।

तन-धन को साथी सम्भ्रमा था,

पर ये भी छोड़ चले जाते ॥१॥ मेरे न हुए ये मैं इन से, ब्रति फ़िन्न अखण्ड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज सम रस रस पोने वाला हूं॥६॥

जिसके श्रृंगारों में मेरा,
यह मंहगा जोवन चुल जाता।
[त्यन्त अञ्चुचि जड़ काया है,
इस चेतन का कैसा नाता॥७॥

दिन रात शुभाशुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी जर काया से, बाश्रव का द्वार खला रहता ॥ ५॥ शुभ और बशभ की ज्वाला से, श्रनसा है मेरा अन्तस्तन । घीतल समकित किरणें फटें. संबर से जागे अन्तर्बल ॥६॥ फिर तप की शोधक वन्हि जगे, कर्मों की कड़िया टूट पड़ें। सर्वाञ्ज निजात्म प्रदेशों से, अमत के निर्झर फट पड़े ॥१०॥ हम छोड चले यह लोक तभी. लोकान्त विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकात बनें फिर हमको क्या ॥११॥ जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो। दुनंयतम सत्वर टल जावे। बस ज्ञाता-दष्टा रह जाऊं. मद-मत्सर मोह-विनश जावे ॥१२॥ ं चिर रक्षक धर्म हमारा हो. हो धर्म हमारा चिर साथी।

जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी।।१३।। चरणों में आया हुं प्रभुवर, बीतलता मुझको मिल जावे। मुरझाई ज्ञान लता मेरी. निज अन्तरबल से खिल जावे ॥१४॥ सोचा करता ह भोगों से, बझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन, मानों पावक में भी डाला॥१५॥ तेरे चरणों की प्रजासे. इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा। अब तक न समझ ही पाया प्रभु! सच्चे सखाकी भी परिभाषा।।१६॥ तुम तो अधिकारी हो प्रभुवर ! जग में रहते जग के न्यारे। अतएव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे।।१७॥ स्यादाद मयी तेरी बाणी. श्रभनय के झरने झरते हैं। इस पावन नौका पर लाखो,

प्राणी भव-वारिधि तिरते हैं।।१८।।

हे गुरुवर ! शाश्वत सुख-दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा, दिग्दर्श कराने वाला है।।१६॥ जब जग विषयों में रच-पच कर. गाफिल निद्रा में सोता हो। अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ मैं विष-कंटक बोता हो ॥२०॥ हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो। तब शान्त निराकूल मानव तुम, तत्वों का चितवन करते हो ॥२१॥ करते तप शैल नदी तट । पर तरु तल वर्षाकी झडियों में समता रस पान किया करते, सुख-दुख दोनो को घड़ियो में :।२२॥ अन्तर ज्वाला हरती वाणी. मानों झडती हों फुलझडियां। भव बिन्धन तड़ तड़ टट पड़े, खिल जावें अन्तर की कलियां।।२३।। तुम सा दानी क्या कोई है, जगको देदीं जगकी निश्चियां।

दिन-रात सूटाया करते हो,
सम-खय की अविनश्वर मणियां ॥२४॥
हे निर्मल देव ! तुम्हें प्रणाम,
हे ज्ञान दीप आगम ! प्रणाम ।
हे बान्ति त्याग के मूर्तिमान,
चिव-यय-पंषी गुरुवर ! प्रणाम ॥२४॥
ध्या हों देवसास्त्रमुरुष्यो अनवं पद प्राप्तये अर्थ निर्वया ।

## बीस तीर्थंकर पूजा

## [कविवर द्यानतराय जी]

दीप बढ़ाई मेर पन सब तीर्थंकर बीस।
तिन सबकी पूजा करूं मन वच तन घरि सीस।।१॥
ॐ ही विद्यमानविद्यतितीर्थंकूराः अत्र अवतर अवतर संवोधद्।
ॐ हीं विद्यमानविद्यतितीर्थंकूराः! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः।
ॐ हीं विद्यमानविद्यतितीर्थंकूराः! अत्र मम सन्निहितो भक्ष्म वचट्।

इन्द्र-फणान्द्र-नरेन्द्रवंच पद निर्मल धारी। घोमनीक संसार सार गुण हैं व्यविकारी॥ क्षीरोदिष सम नीरसीं(हो)पूजों तुषा निवार। सीरोदिष सम नीरसीं (हो)पूजों तुषा निवार। सीमंघर जिन वादि दें बीस विदेह मंझार॥ श्रीजिनराज हो भव तारणतरण जहाज। १॥

ॐ हीं सीमंघर-गुगमन्घर-बाहु-सुबाहु-संजात-स्वयंत्रभ-बुषभानन-जनतवीर्थ-सूर्प्रभ-विद्यालकीर्ति-बज्राघर-चन्द्रानन-भद्रबाहु भूज-क्रम-ईश्वर-नेमित्रभ-वीरर्थण- महाभद्र - देवयशोऽजितवीर्याश्चिति-विद्यातिविद्यमानतीर्थक्रूरेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निवंपा० ।

ानवरा ।

तीन लोक के जीव पाप वाताप सताये।

तिनको साता दाता शीतल वचन सुहाये।।

बावन चंदन सो जज् (हो) प्रमन तपन निरवार।।सीमं०।।
ॐ ही विद्यमार्मीवशित(यें क्रूरेभ्यो भवतापिवनाशनाय चंदनं०।

यह संसार वपार महासागर जिनस्वामी।

ताते तारे बड़ी भित-नौका जगनामी

तन्दुल अमल सुग्रवसों (हो) पूजों तुम गुणसार।।सीमं०॥

ॐ ही विद्यमान विश्वतितीयंक्रूरेभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्

विवंदार।

भविक-सरोज-विकाश निख-तमहर रिव से हो।
जित-शावक आचार कथन को तुम्हीं बड़ हो।।
फूल सुवास अनेकसों (हो) पूजो भवनप्रहार ॥सीमंगः॥
ॐ हीं विद्यमानविद्यतितीर्थं क्रूरेम्यो कामवाणविष्वंसनाय पुष्यं
निवेपा०।

काम-नाग विषघाम नाशको गरुड़ कहे हो । क्षुधा महादवज्वाल तासुको मेघ लहे हो।। नेवज बहुषृत मिष्टसों (हो) पूर्वो भूख बिडार ॥सीमं०॥ ॐ हों विद्यमानविञ्जतितीर्थेङ्करेष्यो क्षुधारोगविनाशनाय नैवेखं निकंगरः।

ज्ञ्चम होन न देत सर्व जगमाहि भयों है।

मोह-महातम घोर नाश परकाश कर्यो है।।

पूजों दीप प्रकाशसों (हो) ज्ञानज्योति करतार ।।सीमं।।

अ ही विद्यमानविंशतितीयंद्धरेण्यो मोहान्यकारविनाशनाय वीपं

अक्ता विद्यमानावशाततायङ्करभ्या माहान्यकारावनाशनाय वाप निवेपा०।
कमं आठ सब काठ भार विस्तार निहारा।

ध्यान अगनिकर प्रगट सरब कीनो निरवारा॥ धूप अनूपम खेवते (हो) दुःख जर्ले निरघार ॥सीमं०॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविशतितीयंङ्करेभ्योऽष्टकमंविध्वंसनाय धूपं निर्वेपा०।

निध्यावादी दुष्ट लोभड्कार भरे हैं। सबको छिन में जीत जैन के मेर खड़े हैं॥ फल अति उत्तमसों जजों (हो) वांछित फलदातार॥सीमं।। ॐ हीं विद्यमानविद्यतितीर्थं दूरेम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निवेताः।

जल फल आठों दर्व अरघ कर प्रीति घरी है गणघर इन्द्रतिहर्ते थृति पूरी न करी है।। 'खानत' सेवक जान के (हो) जगतें लेड्ड निकार।।सीमं।। ॐ हों विद्यमानविद्यतितीपंक्षरेभ्योऽनवेपदशाप्तये अर्थ्यं निवंदा०

### जयमाला

सोरठा

ज्ञान-सुधाकर चन्द भविक-खेत हित मेघ हो। भ्रम-तम भान अमन्द तीर्थक्टर बीसों नमों।।

चौपाई

सीमंधर सीमंधर स्वामी. जगमंधर ज्यमंधर नामी। बाहु बाहु जिन जगजन तारे, करम सुबाहु बाहुबल दारे ॥१॥ जात सुजातं केवलज्ञानं, स्वयंत्रभू प्रभु स्वयं प्रधानं। ऋबभानन ऋषि भानन दोषं, बनन्तवीरज वीरजकोषं॥२॥ सीरी प्रम सीरीगुणमालं, सुगुण विशाल विशाल दयाल। बच्चघार भवगिरि वज्जर हैं. चन्द्रानन चन्द्रानन वर है ॥३॥ भद्रवाह भद्रनिके करता, श्री भुजंग भुजंगम हरता । ईश्वर ,सबके ईश्वर छाजें,

नेमिप्रम् जस नेमि विराजें।।४॥

वीरसेन वीरं वय वावे

महामद्र महामद्र बचानं।

नमो वसोधर वसधरकारी,

नमो अवित वीरज बसधारी।।६।।

धनुष पाँचसे काय विराजें,

आव कोडियूरन सब छाजें।

समवसरण धोभित जिनराजा,

मद-जल तारनतरन जिहाजा।।६।।

सम्यक रःत-त्रपानिध दानों,

शत इन्द्रनिकरि वंदित सीहैं, सुर नर पश्च सबके मन मोहैं॥७॥ बोहा

लोकालोक प्रकाशक जानी।

नुमको पूर्ज वंदना करें, धन्य नर सोय । 'द्यानत' सरघा मन घरें सो भी घरमी होय ॥६॥ ॐ क्रीं विद्यमानींवशतितीयं ऋरेम्योऽर्थ निवंपामीति स्वाहा ॥

# देवशास्त्रगुरु-विद्यमान बीसतीर्थंकर श्रौर सिद्धपूजा

[सक्चिवानन्द कृत]

बाहा देव घास्त्र गुरु नमन करि, बीस तीर्थंकर ब्याय । सिद्ध सुद्ध राजत सदा, नमूं चित्त हुसलाय ।। ॐ हों स्री देव-घास्त्र-गुरु समूह श्री विद्यमान विद्यस्तिरीर्थंकर श्री सिद्ध समूह अजाबतरअवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ: ठ:, अत्र मम सन्तिवितो भव भव वषट सन्तिधिकरणमः।

अनादिकाल से जग में स्वामिन् जल से शृचिता को माना।
शुद्ध निजातम सम्यक् रत्नत्रय-निधि को निहं पहिचाना।
अब निर्मल रत्नत्रय-जल लेकर, श्री देव शास्त्रगुर को झ्याऊं।
विद्यमान श्री बीस तीर्षकर, सिद्ध प्रमु के गुण गाऊं।।
अक्षेत्र ली देवशास्त्रगुरुसमूह श्री विद्यमान बीस तीर्षकर

समृह, भी चिद्ध परसेष्टिज्यो जलम् नि० स्वाहा।
भव जाताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है।
जनजाने अब तक मैंने, पर में की मृठी ममता है।।
चन्दन-सम शीतलता पाने, श्री देवशास्त्रगुरु को ब्याऊं।
विद्यमान श्री बीसलीर्थकर, सिद्ध प्रमु के गुण गाऊं।।जन्दनम्।।
अक्षय पद बिन फिरा जगत की, जल चौराली योनि में।
अस्य-निधि निज की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ब्याऊं।
विद्यमान भी बीसलीर्थकर, सिद्ध प्रमु के गुण गाऊं।।अक्षता।
पुष्प सुगंधी से आतम ने श्रील स्वमान नसाया है।
पम्मय-वाणों से बिद्य करके चहुंगति हुन्छ उपजाया है।।
स्थिता निज पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ब्याऊं।
विद्यमान भी बीसलीर्थकर, सिद्ध प्रमु के गुण गाऊं।।पुष्पम्।।
स्थिता निज पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ब्याऊं।
विद्यमान श्री बीसलीर्थकर, सिद्ध प्रमु के गुण गाऊं।।पुष्पम्।।

आतम रस अनुपम चलने से, इन्द्रिय मन इच्छा शमन हुई।।

सर्वया भूख के मेटन को, श्री देव शास्त्र गृह को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीसतीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं ।।नैवेद्यम्।। जह दीप विनश्वर को अब तक समझा या मैंने उजियारा। निज गण दर्शायक दिव्य-ज्ञान से, मिटा मोह का अंधियारा ॥ ये दीप समर्पित करके मैं, श्री देवशास्त्रगृह को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीसतीर्थंकर, सिद्ध प्रभ के गण गाऊं ।।दीपम।। ये घप अनल में खेने से, कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग देव नसाएगी।। जस शक्ति दहन प्रगटाने को, श्री देव शास्त्र गर को हवाऊं। विद्यमान श्री बीसतीर्थंकर, सिद्ध प्रश्न के गण गाऊं ।।धपम्।। पिस्ता, बादाम, श्रीफल लवंग, तुव चरण निकट मैं ले आया । वातमरस पीने निजगणफल मम मन वब उनमें ललवाया ।। अब मोक्ष महाफल पाने को, श्री देवशास्त्रगरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीसतीयँकर, सिद्ध प्रभुके गुण गाऊं।।फलम्।। अष्टम वसूचा पाने को, कर में ये आठों द्रव्य लिये। सहज श्रद्ध स्वाभाविकता में, निज मे निज गुण प्रगट भये ॥ ये अर्घ समर्पण करके मैं, श्री देवशास्त्रगर को ज्याऊं। विद्यमान श्री बीसतीर्थंकर, सिद्ध प्रभ के गण बाऊं ।।अर्घमा।

### जयमाला

नसे घातिया कर्म अरहत देवा, कर्रे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दरस ज्ञान सुख बल जनन्त के स्वामी,

छियानीस गुण युत महा ईस नामी 🕨

तेरी दिव्य-बाणी सदा भव्य मानी,

महामोह विघ्वंसिनी मोझदानो ⊳ अनेकान्तमय द्वादशांगी बखानी.

नमो लोक माता श्री जैन-बानी।

विरागी अचाराज उवज्ज्ञाय साधू,

दरश ज्ञान मण्डार समता अराधू।

नगन वेशधारी सु एका विहारी, निजानन्द मंडित मकतपथ प्रचारी।

विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बीस राजे, बिहरमान बन्दुं सभी पाप भाजे।

नमूं सिद्ध निरभय निरामय सुधामी,

भनाकुल समाधान सहवाजिरामी॥ देव शास्त्र गृद बीसतीर्थंकर, सिद्ध हृदय विच घरले रे। पूजन ध्यान गान गृग करके, भवसागर जिय तरले रे॥अर्थम्॥

भूत सविष्यत् वर्तमान की तीस चौबीसी मैं घ्याऊं। चैरय चैरयालय कृत्रिमाकृत्रिम तीन लोक में मन लाऊं॥ ॐ स्ट्रीं त्रिकाल संबंधी तीस चौबीसी. त्रिलोक संबंधी

कुत्रियाकृत्रिम चैत्यचैत्यालयेभ्यो अर्ध नि० स्वाहा। चैत्य प्रक्ति आलोचना चाहूं, कायोत्सर्ग अघ नासन हेत।

चत्य भाक्त आलाचना चाहू, कायात्सग अघ नासन हत । इतिमाकृत्रिम तीन लोक में, राजत हैं जिनबिंब अनेक ।। न्वतु निकाय के देव जजें, ले बच्ट द्रव्य निष कुटुम्ब समेत । निज शक्ति अनुसार जजें मैं, कर समाधि पाऊं शिव खेत ॥ (पुष्पांजिस क्षेपम)

पूर्व मध्य जपरान्हु की बेला पूर्वाचार्यों के जनुसार। देव वन्दना कर्क भाव से सकल कर्म की नासनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायोत्सर्यं कर्क सुखकार। सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना, आऊंगा, मैं अब मवपार।।

(कायोत्सर्ग पूर्वक नौ बार णयोकार मंत्र का जाप करें) वोड्य-कारण भावना भाऊं, दशलक्षण हिरदय धारूं । सम्यक् रत्नत्रय गहि करके, अध्य करम का बन जारूं ॥ ॐ हीं वोडशकारण भावना दशलक्षण धर्म, सम्यकरत्नत्रवेम्यो अर्थम नि० स्वाहा ।

भ् । न० स्वाहा ।

# क्त्रिमाक्त्रिम-जिनचैत्य-पृजा

इत्याइतिम-चाद-चैत्यनिलयान् नित्यं त्रिलोकीयतान्। वन्दे मावन-व्यन्तरान् बृतिवरान् स्वर्गामरावासयान्॥ सद्गन्वासत-पुष्प-दाम-चहकः सद्दीष-वृदीः फले-क्रैव्येनीरमुर्वेयंजामि सततं दुष्कमणां घान्तये॥१॥ व्यक्तिकार्वे हिममाइतिम-चैत्यालयसन्वन्विविजनिबन्वेम्योऽर्जीलवं

वर्षेषु वर्षान्तर-पर्वतेषु । नन्दीश्वरे यानि च मन्दरैषु । यावन्ति चैत्वायतनानि लोके । सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम ॥२४ अवनि-तल-गतानां कृत्रिमाकत्रिमाणां। वन-भवन-गतानां दिव्य-वैभानिकानाम ।

इह मनुज-कृतानां देवराजाचितानां। जिनवर-निलयानां भावतोऽह स्मरामि ॥३॥ जम्ब-धातकि-पुष्करार्ध-वसुधा-क्षत्र-त्रये ये भवा---

क्चन्द्राम्भोज- शिखण्डिकण्ठ-कनक प्रावडघनाभाजिनः । सम्बन्जान-चरित्र-लक्षणधरा दन्धाष्ट-कर्मेन्धनाः । भृतानागत-वर्तमान-समये तेश्यो जिनेश्यो नमः ॥ ४॥ श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतगिरिवरे शाल्मली जम्बव्धे । वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-इचके कुण्डले मानुषाङ्के। इष्वाकारेऽञ्जनाद्रौ दक्षिमुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके । ज्योतिलोंकेऽभिवन्दे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥५।६ ही कुन्देन्दु-तुषार-हार धवली हाविन्द्रनील-प्रभी।

द्वी बन्धुक-सम प्रभी जिनवृषी द्वी च प्रियगुप्रभी। षोडशजन्म-मृत्यु-रहिताः सन्तप्त-हेमप्रभा-स्ते सण्ज्ञान-दिवाकराः सुर-नुनाः सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ॥६॥

ॐ ह्रीं त्रिलोकसम्बन्ध-कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयेभ्योऽर्षं निर्व*०* इच्छामि भंते ! चेडभते-काउस्सम्मो कक्षो तस्सालोचेउ । बहुलोय-तिरियलोय-उड्डलोयाम्म किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइ-बाणि ताणि सन्वाणितीसु वि लोएसु भवणवासिय-वाणवितर- बोइसिय-कप्पवासिय ति चउव्यिहा देवा सप्परिवारा दिव्वैण गंधेण दिव्येण वासेण दिव्येण ह्याणेण णिच्चकालं अच्चित पुठवंति वंदित णमस्सति। अहमवि इह संतो तत्व संताइ णिच्चकालं अच्चिम पुज्विम वंदामि णमंसामि। दुक्बक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइ-गमणं समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ती होउ अच्छां।

अथ पौर्वाह्मिक-माध्याह्मिक-आपराह्मिक ृदेववन्दनायां पूर्वा-वार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजा-बन्दना-स्तवसमेतं श्री पंच-महागुक्षमवितकायोत्सर्थं करोम्यहम् ।

> ताव काय पानकम्मं दुञ्चरियं वोस्सरामि । णमो वरहंत। वं णमो सिद्धाणं णमी आईदियाणं । णमो जवज्झायाणं णमो सोए सञ्चसाष्ट्रणं ।

## सिद्धपूजा

## वच्याद्यक

ऊर्जाधारपुरां सबिन्तु सपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं, वर्गापूरित-दिग्गताम्बूब-दलं तत्सिन्ध-तत्त्वान्तित्वत् । ब्रन्तःपत्र-तटेब्बनाहतयुतं हींकार-संबैध्टितं, देवं ध्यायति यः स पूनित-सुषयो वैरीष-कण्टीस्थः ॥ १॥

ॐ हीं भी सिद्धपकाधिपते सिद्धपरमेष्टिन् । अन बबतार अवतर संबोधद् । ॐ हीं ओ सिद्धपकाधिकते सिद्धपरमेष्टिन् । अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ॐ हीं ओसिद्धपंकाधिपते चिद्धपरमेष्टिन् ! अन्न मम सिन्निह्नितो भव अब बचद् । निरस्त-कर्य-संबन्धं सूक्ष्यं निरयं निरामयम् । वन्देऽहं परसारमानममुर्तमनुपद्रवम् ॥२॥

### सिद्धयन्त्रस्थापनम

सिद्धी निवासमनुगं परमात्म-गम्यं,
हान्यादि-भाव-रहितं भव-वीत-कायम्।
रेवापगा-वर-सरो यमुनोद्भवानां,
नीरैयंथे कलशानैवर-सिद्ध-वकम ॥३॥

ॐ हीं क्षायिकसम्यकत्व-अनन्तक्षान-अनन्तदर्शन-अनन्तवीयंअपुर शबुत्व-अवगाहनत्व-सूक्षमत्व-निरावाधत्वगुणसम्पन्न—सिद्धचकाधिपत्तवे सिद्धपरमेष्टिने जन्ममृत्युविनाशनाय वलं निर्वपा० ।

आनन्द-कन्द-जनकं घन कर्म-मुक्तं,

सम्यक्त्वशर्म-गरिम जननाति-वीतम्।

सौरम्य-वासित-भुवं हरि-चन्दनानां, गन्दीयंजे परिमलेषंर-सिद्धचनम् ॥४॥

ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने संसारताप-विनाधनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

> सर्वावगाहन-गुणं सुसमाधि-निष्ठं, सिद्धंस्वरूप-निपुणं कपसं विद्यालम् । सौगन्व्य-सासि-नगवासिवराततानां, पुरुवैयंत्रे साधि-निषेवेर-सिद्धवक्रम् ॥४॥

## ॐ हीं सिद्धनकाधिपतये सिद्धपश्मेष्टिने वसयपदप्राप्तये वसतान् निर्वपामोति स्वाहा ।

त्पारः। स्ववेह-परिभाणमनाविसंत्रं, द्रव्यानपेक्षमम्। मरणावतीवस्। मन्दार-कुन्द-कमलाबि वनस्पतीनां, पुण्येयंके शुभतवेद-सिद्ध-ककम्॥६॥ पुष्यं ऊठवं स्वमाव-यमन सुमनो-व्यपेतं, ब्रह्मादि-बीज-सहितं यगनावभासम्।

क्षीरान्न-साज्य-वटकै रस-पूर्ण-गर्भे,

र्नित्यं यत्रे चरुवरैर्वर-सिद्धचक्रम् ॥७॥ दीपं आतक्कु-शोक-भय-रोग-मद - प्रशान्तं,

निद्वेन्द्व-भाव-धरणं महिमा - निवेशम् । कर्पर-वर्ति-बहभिः कनकाववातैंदीपै,

यंजे रुचिवरैवर-सिद्ध-चक्रम् ॥६॥ दीपं पश्यन्समस्त.भुवनं युगपन्नितान्तं,

त्रैकाल्य-वस्तु-विषये निविडप्रदीपम् । सदुद्रव्य-गन्ध-वनसार-विमिश्रितानां,

धूपैयंत्रे परिमलैवर-सिद्ध-वक्रम् ॥६॥ धूपै

विसदासुराधिपति - यक्ष - नरेन्द्र - चक्रै, ध्येंगं शिवं सकल-मध्य-बनैः सुवन्द्यम् ।

नारिङ्ग-पूर- कदली - फल - नारिकेलैं:,

सोऽहं यजे वरफलैवंद-सिद्धवकम् ॥१०॥ फलं।

गन्धाढ्यं सुपयो सधुवतगणैः संगं वरं चन्दनं, पूष्पीमं विमल सदक्षत-चयं रम्यं चहंदीपकम्। ध्यं गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठ फलं लब्धये, सिद्धानां यंगपरकमाय विश्वलं सेनोत्तर वाञ्चितम ॥११॥ 🐉 ही सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनर्षपदप्राप्तये अर्घः 🕨 ज्ञानोपयोगविमलं विश्वदात्मरूपं. सध्म-स्वभाव-परमं यदनन्तवीर्यम । कमी घ-कक्ष-दहन सुख-शस्य-बीज, बन्दे सदा निरुपमं वर-सिद्ध-चक्रम ॥ १२॥ अर्घ्य कर्माध्टक-विनिर्मुक्त मोक्ष-लक्ष्मी-निकेतनम् । सम्यक्त्वादि-गुणोपेतं सिद्धचकं नमाम्यहम् ॥१३॥महार्षं त्रैलोकेयेश्वर-वंदनीय-वरणाः प्रापुः श्रियं शाश्वती, यानाराध्य निरुद्ध-चण्ड-मनसः सन्तौऽपि तीर्थक्रुराः । सत्सम्यक्त - विबोध-वीर्य-विशदाव्याबाधताचैर्गुणै, र्युक्तांस्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥१३% (पूष्पाञ्जलि क्षिपानि)

#### जयमाला

विराग सनातन शान्त निरंक, निराजय निर्णय निर्मेल हंस सुधाम विदोध-निधान विमोह, प्रसीद विद्युद्ध सुसिद्ध-समूह।

विदूरित - संसृति - भाव निरक्त, समामृत - पूरित देव विसञ्ज । अबन्ध कषाय - विहीन विमोह, प्रसीब विश्व सुसिद्ध-समृह ॥ निवारित - दुष्कृत-कर्म - विपाश, सदामल-केवल - केलि-निवास । भवोदधि-पार्ग ज्ञान्त विमोह. प्रसीद विश्व सुसिद्ध-समृह ।। बनन्त - सुखामृत - सागर - धोर, कलक् - रजो-मल-भूरि-समीर। विखण्डित-काम विराम विमोह. प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समह ।। विकार - विवर्जित तजित - जोक. विबोध-सुनेत्र-विलोकित लोक। विहार विराव विरक्त विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समह । रजोमल - बेद-विमुक्त विगात्र, निरन्तर नित्य सुखामत-पात्र । सुदर्शन - राजित नाथ विमोह,

सुदशन - राजित नाथ विमाह,
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समह ।
विदम्भ वितृष्ण विदोष विनिद्र,
परापद शक्कुर सार वितन्त्र ।

परापर शक्कर सार वितन्द्र । विकोप विरूप विशक्क विमोह, प्रसीव विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥
सरा-परणोज्सत वीत - विहार,
विश्वित्तित निर्मल निरहंकार ।
स्रवित्य - चरिल विवयं विगोह,
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥
विवर्ण विगन्य विमान विलोभ,
विमाय विकाय विशव्य विशोभ ।
सनाकुल केवल सर्व विगोइ,
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध-समृह ॥
सत्ता असम - समयसारं वाद - चैतन्य - चिन्हं,
पर - परिणति - मुक्तं पर्याचीन्द्र - वन्द्यम् ।
स्वित न गुण - निकेतं सिद्धक्वकं विशुद्धं,
स्मरीत नमति यो वा स्त्रोति सोऽभ्येति मनितम ॥

# श्री गोम्मटेश्वर पूजा

ॐ ही सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेक्टिने महाध्यं निर्वपा०।

मत्तगयंद छंद

#### स्थापना

देखत ही चुतिवन्त हरे, तनकी छवि, सुधाधर हारे। अधान विवेक तपोबस से, निने वरि-कर्म प्रचंड संहारे।। बाहु पसार अनुग्रह को, भवसागर से भवि जीव छवारे। स्रो जिन बाहुबलीस, दयाकर तिष्ठहु मानस बाय हमारे। ॐ हीं श्रीबाहुबलिभगवन् अम अवतर अवतर संबौधट्॥ ॐ हीं श्रीबाहुबलिभगवन् अम तिष्ठ तिष्ठ ठ:ठ:। ॐ हीं श्रीबाहुबलिभगवन् सम सन्तिहितो भव भव बयट्।

## हरिगीतिका छन्द

बुचि सित सिलल की घार श्रीश्व रस तुल्य गुण की बान है।
सी चरण सन्युख ईश के भवसिंधु-सेतु समान है।।
बसुकर्मजेता मोक्षनेता, मदनतन अभिराम है।।
क्षेत्र स्वान बाहुवलीश को, नित शीश्वनाय प्रणाम हैं।।
क्षेत्र ही भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय बर्ला
निर्वेदामीति स्वाहा।

केश्वर कपूर सुगन्धयुत श्रीखण्ड संग घसाइदे। भवतापर्याजन देव पदको भव्य पूत्र रषाइदे।।श्युकर्म०।।चंदन अक्षत अर्थंड सुधांशुकरसद घवल शुद्ध चुनायके। अक्षय महापद हेतु चरचूं चरण नित गुण गायके।।श्युक्तमं०।। अक्षतान्

अस्भोज चंपक मालती बेला गुलाब प्रसूत ले। पदपम पूजू देवके, हैं मदन मद जिनने दले।।वसुकर्म।।पुष्पं अतिसम्बद्ध मोहनभोग मोदक घेवरादिक जूतको। पत्रवान से पाना को पूर्जू कुधादिक जिनहरे।।वसुकर्म।निवेद्यं लेकर जजू कर्पूर जूत रत्नादिकी दीपावली। जिनकी प्रभासे हो प्रगट गुणराखि आतम की भली।।वसुकर्मू।। पुरदार अगर कपूर तगर सुगन्ध सन्दन से बनी। दशदिद्यारंजन धूप दशदिधि अब बेळं पावनी।।वसुकर्म ।।धूपँ बादास पिस्ता नारियल अंगूर कदली आम हैं। धिव असरफल हित चर्चते हम नाथ तव पदधाम हैं।।वसुकर्म ।। फलं

गन्धाम्बु तन्दुल सुमन व्यंजन दीप धूप सुहावनी । फल मधुर्गुमिधित अर्घ ले, पूजूं तुम्हें त्रिभुदन घनी ॥वसुकर्म०॥अर्ष

बोहा

पोदनपुर में स्वर्ण की, जर्जू विंग छविधाय। पुष्प वृष्टि सुर जहं करे, केशर की अविराग।। ॐ ही भोपोदनपुरस्यबाहुविनस्वामिप्रतिमायै अर्थं निवेपामीति स्वाहा।

भला विध्यगिरि शिखर है, भले विराजे जेह।
चालिस हस्त सोभाभनी, खडगासन है देह।।
अनुपम छिन जिनराज की, देख लजे शिश सुर्यं,
तातै नींह छाया पड़े, बन्दूं यह माधुर्ये।।
ॐ ही भीभवणबेलगोल—विध्यगिरिस्य बाहुबलिजिनाय अर्थं
निर्वेषामीति स्वाहा ।

गोम्मटगिरि वेणूरमें, जजूंनाय कर शोश। पूर्जुं आरा कारकल, और जहां हों ईश।।

पूज् भारा कारकल, और जहां हा इंश ।।
ॐ हों श्रीगोम्मटिंगिर वेणुपुर, धनुपुरा (आरा) कारकल आदिविविद्यस्थानस्य श्रोबहुबलिजिनप्रतिमायै अर्थं निवंपामि ।

नर्म् विखर कैलाश जिहि, धेव कर्म करि शेव। लोक शिखर चूड़ामणी, भए सिद्ध परमेशः॥ ॐ हीं श्रोकैलाशशिखरात् सिद्धिगताय श्रोबाहुबलिसिद्धाय अर्थ निवंपामीति स्वाहा।

#### जयमाला

बोहा

सवा पांच सौ धनुष तन, लतायुक्त अभिराम। खड्गासन मरकत वरण, सुन्दर रूप ललाम।।

### पद्धरो

जय बाहुबलीदवर सगुण द्वाम, बरणों में हों कोटिक प्रणाम ।
तुम आदि बह्म के सुत सुजान, या अतरंग में स्वाप्तिमान ॥
प्रण था वृषयेत्वर के सिवाय, यह मस्तक परको ना सुकाय ।
षट्-खण्ड भूमि भरतेश जीत, लीटे जब व्यवध्युरी पुरोत ॥
नहिं करें वक तब पुर भवेश, भरतेव्यर को जय थी व्यव्येष ।
तुम पोदनेश बाहुबलीय, नहिं ये वश में नहिं नमो शीश ॥
इस पर ही युद्ध ठना महान, वीं खड़ो सैन्य चतुरंग जान ।
हैं भरत बाहुब्ध वरम अग, इनका नहिं होगा अंग भंग ॥
बहु सेना का होगा संहार, कर उपययक्ष मन्नी विचाद ।
ठहराए निर्णय हित मबुद्ध, थिर-वृष्टि मस्त जल तीन युद्ध ॥
तीनों जीते तुम हे बलोस, तब कोवित हो वह चक ईस ।
निज चक दिया तुमपर चलाय, हुल रीति नीति सवको मुलाय ॥

पर जकरत्न तुम पास बाय, फिर गया सप्रदिक्षण शीश नाय । यह ज्येष्ठभात की किया देख, इस बग की स्वार्थकता विलेख। तुम देव भये जग से उदास, सब शिथिल किया भवमोह पास । दे तनुज महाबल को स्वराज, सब सौंप उसे वैभव समाज।। कह भरतेश्वर से बनो ज्येष्ठ, इस नश्वर भ के भए श्रेष्ठ । फिर यथाजात मुद्रा सुधार, कर किया कर्मरिप का संहार ।। इक वर्ष खडे थे एक थान, धर प्रतिमायोग अखण्ड ध्यान । थे एक वर्ष तक निराहार, सर्वोत्क्रब्ट तप महा धार।। बाईस परीषह सहे धीर, तपते थे तप जिन अति गहीर। वे उगे लता तरु आस-पास, चरनन में या अहि का निवास ।। थे तजे उग्र तप के प्रभाव, बन के सब जीव विरोध भाव। अनुताप तुम्हें इक या महेश, पाए हैं मुझसे भरत क्लेश !! भरतेश्वर से सम्मान पाय, सन्ताप गया सत्वर नशाय। तब भए केवली हे जिनेश, पूजन की आकर नर सुरेश। उपदेश दिया करुणा-अधार, भनि जीवों को करके विहार। कैलाश शिखर से मुक्ति थान, पाया तुमने सब कर्महान।। जय गोमटेश बाहुबलीश, जय जय भूजबलि जय दोवंलीश। जय त्रिभुवन मोहन छवि अनूप, जय धर्म प्रकाशक ज्योतिरूप । जय मुनिजन भूषण धर्मसार, अकलंकरूप मोहि करहु पार। जय मात सुनन्दा के सुनन्द, शिव राज्य देहु मोहि जगतवंद ।। है स्वर्णमयी प्रतिमाभिराम, पोदनपुर में शतशः प्रणाम। धनु सवा पाँच सौ हो जिनेन्द्र, जजते कुसमांजलि ले सुरेन्द्र ॥

प्रतिमा विष्येयवर की प्रधान, नित नमूं कारकल की सहान। वेणूर पुरीकी है सलाय, गोमट निरपति को हो प्रणाम ॥ बारा में रहे विश्वजनाय, शतवार तुम्हें हम नमत माय। जितनी हों जहें जह विम्बसार, सबको मेरा हो नमस्कार।।

#### वत्ता

जय बाहुवलीश्वर महाऋषीश्वर, दयानिधीश्वर जगतारो । जय जय मदनेश्वर जितचन्नेश्वर, विध्येश्वर भवमयहारी ।

### महार्घ

बाहुबली के महापादपद्यों को, जो भवि निस्य जर्जे, सर्वसंपदा पावे जग में, ताके सब संताप भजे। होकर 'वीर' ब.हुबलि जैसा, 'धर्म' चक्र का कंत सजै, । कर्मबेड़ियाँ काट स्वपर की, निश्चय शिवपुरराज रजे।।

[इत्याशीर्वादः]

## सरस्वती पूजा

जनम जरा मृत्यु छय करै, हरै कुनय अड़रीति। भवसागर सों ले तिरै, पूजें जिन वच प्रीति॥१॥

हीं श्री जिनमुखोद्भवसरस्वतीवाग्वादिन ! अत्र अवतव बवतर संवीवट्। ॐ ही श्री जिनमुखोद्भवसरस्वतीवाग्वादिनि ! अत्र विष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं। ॐ हीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीवाग्वा० दिनि ! अत्र अस सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं

#### प्रवाब्टक सोरठा

क्रीरोदधिगंगा, विमल तरगा, सलिल अभंगा सुख संगा। भरि कंचन झारी, धार निकारी, तुषा निवासी, हित चंगा।। सीर्यंकर की खुनि, गणधर ने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई। सो जिनवरबानी, शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई ॥१॥ **ॐ हीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै जलं निवंपामीति स्वाहा ।** करपूर मंगाया, चंदन जाया, केशर लाया रंग भरी। शारदपद बंदों, मन अभिनंदों, पाप निकंदों, दाह हरी। तीर्थं • चंदनं सुखदास कमोदं, धारकमोदं, अति-अनुमोदं, चन्दसमं। बहुमक्ति बढ़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई, मात ममं ॥तीयँ • अक्षतान् • बहु फूल सुवासं, विमल प्रकासं, आनन्द रासं लाय धरे। मम काम मिटायो, शील बढ़ायो, सुख उपजायो, दोष हरे ।।तीथँ.पुष्पं पकवान बनाया, बहु घृतलाया, सब विधि भाया मिष्ठ महा। पूजू युति गाऊं, प्रीति बढ़ाऊं, क्षुधा नशाऊ, हवं लहा ॥तीर्यं॰नैवेसं करिदीपक- जोतं, तमख्य होतं, ज्योति उदोतं तुमहि चढै। तुम हो परकाशक, भरमविनाशक, हम घट-भासक, ज्ञान बढ़ै ।।तीर्थं श्भगंध दशोंकर, पावक में घर, धूप मनोहर खेवत हैं। सब पाप जलावें, पुण्य कमावें, दास कहावें, सेवत हैं ।।तीर्थं० धूपं बादाम छ्हारी, लोंग सुपारी, श्रीफल भारी ल्यावत हैं। मनवांछित दाता, मेट असाता, तुम गुन माता, ध्यावत है ॥तीर्थं ० नयनन मुखकारी, मृदुगुनधारी, उज्ज्वल भारी, मोलधरै। शुभगधसम्भारा, वसन निहारा, तुम तन धारा, ज्ञान करें ।तीर्थं.वस्त्रं

बलचंदन बच्छत, फूल चरू बर, दीप घूप शुम फल लावें। पूजा को ठानत, जो तुम जानत, सो नर चानत, सुख पावें॥तोवें-ॐ ह्यों स्री जिनमुखोद्मवसरस्वतोदेव्ये वर्षं निवंपामीति स्वाहा।

> स्व श्रवमाला (सोरठा) बोंकार धुनिसार, द्वादशांगवाणी विमल। नमों मक्ति उद्द धार, ज्ञान करै जड़ता हुरै।।

### छन्ड वेसरी

पहलो आचारांग बखानो, पद अष्टादश सहस प्रमानो । दूजो सूत्रकृतं अभिलाशं, पद छत्तीस सहस गुरु भाषं॥१॥ तीजो ठाना अग सुजानं, सहस वियालिस पद सरधानं । चौथो समवायांग निहार, चौसठ सहस लाख इक धार ॥२॥ पंचम व्याख्याप्रज्ञपतिदरसं, दोय लाख अट्ठाइस सहसं। छट्ठो ज्ञातकथा विसतारं, पाँच लाख छप्पन हज्जारं ॥३॥ सप्तम उपासकाध्ययनंगं, सत्तर सहस ग्यार लख भंगं। अष्टम अंतकृतं दश ईसं, सहस अठाइस लाख तेईसं ॥४॥ नवम अनुत्तर दश सुविशालं, लाख बानवे सहस चवालं। दशम प्रश्न व्याकरण विचारं, लाख तिरानव सोल हजारं ॥॥॥ ग्यारम सूत्र विपाक सुभाखं, एक कोड चौरासी लाखं। चार कोडि अरु पन्द्रह लाखं, दो हजार सब पद गुरु शाखं ॥६॥ द्वादश दिष्टिवाद पनभेदं, इक सौ आठ कोडि पन वेदं। अडसठ लाख सहस **छ**प्पन हैं, सहित **नैक्प**द मिथ्या **हन हैं** ॥७॥ इक सौ बारह कोडि बखानो, लाख तिरासी कपर जानो। ठावन सहस पंच अधिकाने, द्वादश अंग सर्वपद माने ॥=॥

कोडि इकावन बाठिह साखं, सहस चुरासी आठिह नाखं। साढ़े इकीस सिसोक बताए, एक एक पद के ये गाये।।६।।

#### वसा

जा बानी के झान में, सूझे लोक अलोक।
'खानत' जग जयवत हो, बदा देत हो झोंक।।

धें हों भी जिनमुखोद्भवसरस्वतीदेथ्ये महार्थं निवंपामीतिः
स्वाहा।

[इत्याशीर्वादः]

# श्री गौतम स्वामी पूजा

(लेखक-राजमल पर्वया, मोपाल)

खय खय इन्द्रभृति गौतम गणधर स्वामी मुनिवर जय जय । सीर्थंकर श्री महावीरके प्रथम मुख्य गणधर जय जय ॥ द्वादशांग श्रुत पूर्ण ज्ञानधारी गौतम स्वामी जय जय। वीर प्रभूकी दिव्यख्वनि जिनवाणी को रचहुए अभय॥ ऋदि। सदि संगल के दाता मोक्ष प्रदाता गणधर देव। मगलमय श्विष्यथ पर चलकर मैं श्री सिद्ध बनू स्वयमेव॥

८३ हीं भी गौतम गणधर स्वामिन्! अत्र अवतर अवतर संवौद्ध। ॐ ही भी गौतम गणधर स्वामिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः
ठः। ॐ ही भी गौतम गणधर स्वामिन् अत्र मस सन्तिहितो ५ व स्व वद्ध । अभिष्यास्य नष्ट करने को निर्मय जल को छार करूं।
सम्मक्दवंत पाळ जन्म मरण सम्बक्त भवरोग हुई।।
गौतम गणधर स्वामी के वरणों की में करता पूजन।
देक सापके द्वारा भाषित जिनवाणी को करूं नमन।।
देक ही थी गौतम गणधर स्वामिन जन्म बरा मृत्यु विनाधनाय जल।

पंच पाप अविर त को त्यागूंशीतल बन्दन चरण खर्च।
भव आताप नाश करके प्रभूमैं अनादि भव रोग हरूं॥गौतम०
चन्दनम

पद प्रमाद नध्ट करने को उज्जवल अक्षत मेंट करूँ। अक्षयपद की प्राप्ति हेतु प्रभू में जनादि भव रोग हरूँ।।गीतम० अक्षतम्

चार कथाय अभाव हेतु मैं पुष्प मनोरम भेंट करूँ। काम बाज विध्वंत करूं प्रभुमैं जनादि भव दोग हरूं।।गौतम अ

मन वच काया योग सब हरते को प्रभु नैवेदा धर्क। स्वुधा न्याधि का नाम मिटाऊं मैं जनादि भवरोग हरू ।।गौतम० नैवेदां

-सम्यक्तान प्राप्त करने को अंतरदीय प्रकाश करूं। चिर अज्ञान विमिर को नार्शु मैं अनादि भवरीय हरूं।।शौतम० दीपम०

में सम्प्रकृतारित प्रहण कर अंतर तपकी धूप वरूं। अध्य कर्म विक्वंस करूं प्रभु मैं बनादि भवरोग हरूं।।गौतम० व्ययक् रतन त्रमस्य परम मोझफल पाने को फल गेंट करूँ। शुद्ध स्वपद निर्वाण प्राप्तकर मैं बनादि शव रोग हुई।। गीतम गणस्य स्वामी के चरणों की मैं करता पूजन। देव आपके द्वारा भाषित जिनवाणी को करूं नमन।। ॐ हीं श्री गीतम गणसर स्वामिन् मोझफल प्राप्तये फलम्। जल फलादि वसुद्रस्य अर्ध चरणों में सविनय गेंट करूं। पद्य जनमें सिद्धत्व प्राप्त कर मैं अनादि भव रोग हुइ।।गीतम ∞ अवैम्र० के

सुझ बाधाइ सुक्त पूनम को समवशरण में तुन आए।
मानस्तम्भ देखते ही दर्शन-आन-चरित्र पाए।
महाबीर के दर्शन करते ही मिष्यास्य हुआ चकचूर।
रत्नत्रय पाते ही दिव्यध्वनि का लाभ लिया भरपूर।।
स्तिलए अवाद पूणिमा गुरू-पूणिमा प्रसिद्ध हुई।
स्तुप्तपस्या जीन सहज ही बुद्ध ऋदि सब सिद्ध हुई।।
सान मन-पर्यय होते ही पाया गणधर पर पावन p
मिली कीर की दिव्यध्वनि शावण कृष्णा एकम के दिन।।
ॐ हीं वी गौतम गणधर स्वामिन् दिव्यध्वनिप्तास्त्रये वर्ष।
कार्तिक कृष्ण बमावस्या को कर्मवासिया करके क्षय b
स्रायंकाल समय में पाई केवलज्ञान लक्ष्मी व्या।।
बन्तराय का सर्व नाध कर तुमने पाया पर भावन्तः।
सानावरण दर्शनावरणी मोहनीयका करके बन्त।।
ॐ हीं बी पौतम गणधर स्वामिन् केवलज्ञान करके बन्त।।

विचरण करके दुखी जगत के जीवों का कस्याण किया। अन्तिम गुक्तध्यान के द्वारा योंगो का अवसान किया।। देव बानवे वर्ष अवस्थामें तुमने निर्वाण लिया। क्षेत्र गुणावा करके पावन सिद्ध स्वरूप महान लिया।। ध्रुष्ट हों श्री गौतम गणवर स्वामिन् मोक्षपद प्राप्तये अर्थ।

#### जयमाला

सगा देश के गौतसपुरवासी बसुप्रति हाझूण पुत्र।
पृथ्वी के लाल लाइले इन्द्रपृति तुम ज्येष्ठ सुपुत्र।
अग्निप्रति यह वागुप्ति लघुप्राता इय उत्तम विद्वान।
शिष्य पांचसी साथ लापके चौदह विद्याज्ञान निष्ठान।
श्वम वैद्याख शुक्त दशमी को हुआ वीर को केवलज्ञान।
समयदारणकी रचना करके हुआ इन्द्र को हुएँ महान।।
समयदारणकी रचना करके हुआ इन्द्र को हुएँ महान।।
बारह समा बनी अति सुन्दर गंयकुटी ची बीच प्रदान।।
क्ष्मासठ दिन हो गए विष्य क्विन प्रमुकी बिदी नहीं यह जान ।
क्षम्पासठ दिन हो गए विष्य क्विन प्रमुकी बिदी नहीं यह जान ।
इन्द्रपूति गौतम पहले गणवाद को है कभी प्रधान।।
इन्द्रपूति गौतम पहले गणवाद को है कभी प्रधान।।
वृद्ध बाहूण वेष बना गौतम के गृह प्रस्थान किया।
पहुंच इन्द्र ने नयस्काद कर किया निवेदन विनय मई।
भेरे गुरु दक्षोक सुनाकर सीन हो। गए जानमई।।

अर्थ भाव वे बता न पाए वही जानने आया हूं। आप शेष्ठ विद्वान जगत में घरण आपकी आया हं।। इन्द्रभूति गौतम स्लोक श्रवण कर मन में चकराए। श्वठा अर्थ बताने के भी भाव नहीं उरमें आए॥ मनमें सोचा तीनकाल छहद्रव्य जीव षट् लेश्या क्या ? सब पटार्थ पंचारितकाय गति समिति ज्ञान वत चारित क्या ॥ बोले गुरु के पास चली मैं वहीं अर्थ बतलाऊंगा। अगर हवातो बालार्थं कर उन पर भी जय पाऊंगा॥ अति हरित हो इन्द्र हदय में बोला स्वामी अभी चलें। शंकाओं का समाधान कर मेरे मन की शल्य दलें।। अग्निभृति अरु वायुभृति दोनों भ्राता सग लिए जभी। शिष्य पांचसी संग ने गौतम साभिमान चल दिए तभी ।। समवद्यरणकी सीमा में जाते ही गलित हुआ अभिमान। प्रभु दर्शन करते ही पाया सम्यक् इर्शन सम्यक् ज्ञान ॥ तत्क्षण सम्यकचारित धारा मूनि बन गणधर पद पाया। अष्ट ऋदियाँ प्रगट हो गइ ज्ञान मनःपर्यय छाया।। श्चिरने लगी दिव्यव्यनि प्रभूकी परम हर्ष उर में आया। कर्मनाशकर मोक्ष-प्राप्ति का यह अपूर्व अवसर पाया ॥ बोंकार ध्वनि मेच गर्जना सम होती है गुणशाली। द्वादशांग वाणी तुमने अन्तरमुहर्सं में रच डाली।। दोनों भाता शिष्य पांचसी ने मिथ्यात्व तभी हरकए। ह्यित हो जिन दोक्षा ने नी दोनो आत हुए गणधर।।

राजगृही के विपुलाचल पर प्रथम देशना मंगलमय। महाबीर संदेश विश्व ने सुना शास्त्रत शिवसुखमय।। इन्द्रभूति श्री अग्निभृति, श्री बायुभृति, शुचिदल महान । श्री सुधर्म, मांडब्य, मौर्यसुत, श्री वकम्पन वृति विद्वान ।। अचल और मेदार्य, प्रभास यही ग्यारह गणधर गणवान । महावीर के प्रथम शिष्य तुम हुए मुख्य गणधर भगवान ॥ खह छह घड़ी दिव्य व्यक्ति खिरती चार समय नित मंगलमय। बस्तुतत्व उपदेश प्राप्तकर भव्य जीव होते निजमय।। तीस वर्ष रह समवदारणमें गुंधा श्री जिनवाणी की। देश देशमें कर विहार फैलाया श्री जिनवाणीको।। कार्तिक कृष्ण अमावस प्रातः महावीर निर्वाण हुआ। संघ्याकाल तुम्हें भी पावापुरमें केवल ज्ञान हुआ।। आयुप्णें जब हुई आपकी योग नाश निर्वाण लिया। धन्य हो गया क्षेत्र गुणावा देवों ने जय गान किया।। आज तुम्हारे चरणकमलके दर्शन पाकर हर्षाया। रोम रोम पुलकित है मेरे भव का अन्त निकट आया। मुझको भी प्रज्ञा क्रीनी दो मैं निज परमें भेद करूं। भेदज्ञान की महाशक्ति से दुखदायी भव खेद हरूं।। पद सिद्धत्व प्राप्त करके मैं पास तुम्हारे वा जाऊं। तुम समान बन शिवपद पाकर सदा सदाको मूसकाऊं।। जय जय गौतम गणधरस्वामी अभिरामी अन्तर्यामी। पाप पुण्य परभाव विनाशी मुक्ति निवासी सुबाधामी।। हीं भी गौतम गणधरस्वामिन् अनर्भपदप्राप्तये महाअर्थं ।

गौतम स्वामीके वचन भाव सहित उर धार। मन बच तन जो पूजते वे होते भवपार।। इत्याशीर्वादः

## सलूना पर्व पूजन

(नोट--यह श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण दिन भी है अत: इस पूचक से पूर्व उनकी व सरस्वती पूजन कर लेनी चाहिए।)

## श्री अकम्पनाचार्यादि सप्तशतमुनि पूजा (बाल जोगीरासा)

पूज्य अकम्पन साधु-शिरोमणि सात-शतक मुनि ज्ञानी । मा हस्तिनापुर के कानन में हुए अचल दढ़ ध्यानी।। दुखद सहा उपसर्ग भयानक सून मानव वत्रराये।

आत्म-साधना के साधक वे, तनिक नहीं अकूलाये ।। योगिराज श्री विष्णु त्याग तप, वात्सल्य-वद्य आये।

किया दूर उपसर्ग, जगत-जन मुख्य हुए हुर्वाये।। सावन शुक्ला पन्द्रस पावन शुभ दिन था सुखदाता ।

पर्व सल्ना हुआ पुण्य-प्रद यह गौरवसय गावा ।। येही दिन या श्रेयांसनाय प्रभु के निर्वाण महोत्सव का । काथा अति उल्लास सभीके मन में बोनों उत्सव का ।

शान्ति दया समता का जिनसे नव आदर्श मिला है। जिनका नाम लिये से होती जागृत पुष्प-कला है।।

करूं बन्दना उन गुरुपद की वे गुण मैं भी पाऊं। बाह्वानन संस्थापन सन्निधि कर्ण करूँ हवाँऊँ।। ॐ हीं भीजकम्पनाचार्यादिसम्दाशतमुनिसमूह बन बवतर२ संबौषट् इत्याह्वाननम्। बन तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रतिष्ठापनम्। बन मम सन्निहितो मब भव वषट् सन्निधीकरणम्।

### ग्रयाष्टकम् (गीता-छन्द)

मैं उर-सरोवर से विमल जल भाव का लेकर अहो। नत पाद-पर्यों में चढ़ाऊँ मृत्यु जनम जरा न हो।। श्रीगुरु अकम्पन जादि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दें। पूजा करूँ पातक मिटे, वे सुखद समता प्रक्ति दें।।

पूजा करू पातक। सट, व सुखद समता भावत द ॥
ॐ ही श्रोअकस्पनाचार्यादिसप्तशतसुनिक्यो जन्म जरा-मृत्युविनाशनाय जलम।

सन्तोष मलयागिरीय चन्दन निराकुलता सरस ले । नत पाद-पद्मों में चढ़ाऊँ, विश्वताप नही जले ॥ श्रीगुरु अकम्पन० ॥ चम्दनम्

तंदुल अखण्डित पूत आधा के नवीन सुहावने। नत पाद-पधों में चढ़ाऊँ दीनता क्षमता हने॥ श्रीमुख्यकस्पन०॥ अक्षतस्

ले विविध विमल विचार धुन्दर सरक्ष सुमन मनोहरे। नत पाद-पद्मों में चढ़ाऊँ काम की बाधा हरे॥ श्रीसुरु सकम्पन०॥ पुष्पमृ शुभ भक्ति भृत में बिनय के पकवान पावन मैं बना।
नत पाद-पद्मों में बढ़ा मेटूं खुझा की यातना।।
श्रीगुरु वकम्पन बादि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे।
पूषा करूं पातक मिटूं, वे सुखद समता भक्ति दें।।
श्रे ही श्रीवकम्पनाचार्यादिसप्तवतमुनिभ्यो सुधारोगविनाशनाय
नीवेश्वम्।

उत्तम कपूर विवेक का ले आरम-दीपक में जला।
कद आरती गुरु की हटाऊँ मीह-तम की यह बला।।
श्रीगुरु लकम्पन० ।। दीपम्
ले त्याग-तप की यह सुगन्धित धूप मैं बेऊँ अहो।
गुरुवरण-करणा से करम का कष्ट यह सुमको न हो।।
श्रीगुरु सकम्पन० ।। धूपम्
सुचि-ताक्षना के मधुरतम प्रिय सुरस् फल लेकर यहाँ।

नत पाद-पर्यों में चढाऊँ मुक्ति मैं पाऊँ यहाँ ॥ श्रीगुरु अकस्पन ॥ फलम् यह आठ हब्य अनूप श्रदा स्नेह से पुलकित हृदय ।

नत पाद-पद्मों मे चढ़ार्क भव-पार में होऊँ॥ श्रीगुरु अकस्पन०॥ अर्घम्

## जयमाला

(सोरठा)

यूज्य जकम्पन जादि सात शतक साधक सुधी। यह उनकी जयमाल वे मुझको निज भक्ति दे॥

### (पद्धड़ी खन्द)

वे जीव दया पालें महान, वे पूर्ण स्महिसक ज्ञानवान्। उनके न रोष उनके न राग, वे करें साधना मोह त्याग। अप्रिय असत्य बोलें न बैन, मन वचन काय में भद है न !. वे महा सस्य धारक ललाम, है उनके चरणों में प्रणाम ॥ वे लें न कभी तृणजल अदत्त, उनके न धनाविक में ममत्त। वे व्रत अचौर्य दृढ़ धरें सार, है उनको सादर नमस्कार ॥ वे करें विषय की नहीं चाह, उनके न हृदय में काम-दाह । वे शील सदा पालें महान, कर भग्न रहें निज आत्मध्यान।। सब छोड बसन भूषण निवास. माया ममता सनेह श्रास । वे धरे दिगम्बर वेष शान्त, होते न कभी विचलित न फ्रान्त ।। नित रहे साधना में सुलोन, वे सहें परीषह नित नवीन। वे करे तत्व पर नित विचार, है उनको सादर नमस्कार ॥ पंचेन्द्रिय दमन करें महान, वे सतत बढावे आत्म-ज्ञान । संसार देह सब भोग त्याग, वे शिव-पथ साध सतत जाग।। "कुमरेश" साधु वे हैं महान, उनसे पाये जग नित्य त्राण। मैं करूँ वन्दना बार बार, वे करें भवार्णव मुझे पार॥ मुनिवर गुण-धारक पर-उपकारक, भव-दुख-हारक सुखकारी। वे करम नशाये सुगुण दिलायें, मुनित मिलाये भय-हारी ।

ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यो महाधंम् ।।
 (सोरठा)

श्रद्धाभक्ति समेत जो जन यह पूजा करे। वह पाये निज ज्ञान, उसे न व्यापे जगत दुखा।

इत्याशीर्वादः ।

## श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा

#### लावनो छन्द

श्री योगी विष्णुकुमार बाल बैरागी। पाई वह पावन ऋदि विकिया जागी॥ सुन मुनियोंपर उपसर्गस्वयं अकुलाये। हस्तिनापुर वे वास्तल्य भरे हिय आये॥

कर दिया दूर सब कष्ट साधना-वस से। पागये शान्ति सब साधु अग्नि के झुलसे।। जन जन ने जय-जयकार किया मन साया। मुनियों को दे शाहार स्वयं भी पाया।।

हैं वे भेरे आदर्श सर्वदा स्वामी ।

मैं उनकी पूजा करूँ बनू अनुगामी ॥
वेदें मुझमें यह शक्ति भक्ति प्रभु पाऊँ।

मैं कर आतम कल्यान मुक्त हो जाऊँ॥

ॐ हीं श्रीविष्णुकुमारमुनिबस् अत्र अबतर अबतर संबौषर् इत्या-ख्वाननम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रतिष्ठापनम् अत्र मम सन्निहितो भव मब वषट सन्निबीकरणम् ।

#### चाल जोगीरासा

श्रद्धा की वापी से निर्मल, भावभक्ति जल लाऊँ। जनम भरण मिट जाये भेरे इससे विनत चढाऊँ॥ विष्णुकुमार भुनोदबर बन्दू यदि-रक्षा हित जाये। यह वारस्वस हृदय में भेरे अभिनव ज्योति जनाये॥ ॐ हीं श्रींविष्णुकुमारभुनये जन्मबरामृत्युविनाधनाय जलम्॥ मलयगिरि घीरच से सुर्शमत समता चन्दन लाऊँ। भव-भव की बातव न हो यह इससे विनत चढ़ाऊँ॥

विष्णुकुमार मुनी० ॥ चन्दनम्

चन्द्रकिरन सम आशाओं के अक्षत सरस नवीने। अक्षय पद मिल जाये मुझको गुरु सन्मुख घर दीने॥

विष्णुकुमार मुनी। अक्षतम्

उर उपवन से चाह सुमन चुन विविध मनोहर लाऊँ। अयथित करे नींह काम वासना इससे विनत चढ़ाऊँ॥

विष्णुकुमार मुनो० ॥ पुष्पम् नव नव नित मधुर रसीले मैं पकवान बनाऊँ।

क्षुष्ठान बाध्य यहँदे पाये इससे विनत चढ़ाऊँ॥ विष्णुकुमार सुनी०॥ नैवेद्यम्

मैं मन का मणिमय दोपक ले ज्ञान-वर्तिका जारूँ। मोह-तिमिर मिट जाये मेरा गुरु सन्मुख उजियारूँ।।

विष्णुकुमार मुनी० ।। दोपम् ले विराग की धृप सुगन्धित त्याग धृपायन खेऊँ।

कमं आठ का ठाँठ जलाऊँ गुरु के पद नित सेऊँ।। विष्णुकुमार मूनी०।। धृपम्

पूजा सेवा दान और स्वाध्याय विमल फल लाऊँ। मोक्ष विमल फल मिले इसी से विनत गुरू पद ध्याऊँ॥

नित गुरू पद व्याक ॥ विष्णुकुमार मुनी० ॥ फलम्

यह उत्तम वसु द्रव्य संजोये हॉबत भनित बढ़ाऊँ। मैं अनर्षपद को पाऊँ गुरुपद पर बलि जाऊँ॥ . विष्णुकुमार पूनी०॥ अर्षम्

ॐ ही श्रीविष्णुकुमारमुनये अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घम्।

#### बोहा

श्रावण शुक्ला पूर्णिमा यति-रक्षा दिन जान ≥ रक्षक विष्णु मुनीश की यह गुणमाल महान्।।

#### जयमाला

## पञ्चड़ी छन्द

जय योगिराज श्रीविष्ण् धीर, वाकर वह हर दी साधु-पीर 🕨 हस्तिनापूर वे आये तुरन्त, कर दिया विपत् का शीघ्र अन्त ।।ः वे ऋदि-सिद्धि-साधक महान्, वे दयावान वे ज्ञानवान । घर लिया स्वयं वामन सरूप, चल दिये वित्र बनकर अनूप ।। पहुंचे विल नृप के राजद्वार, वे तेज-पुरुज धर्मावतार। आशीष बिया जानन्दरूप, हो गया मुदित सुन शब्द भूप।। बोला वर मांगो वित्रराज, दूँगा मनवांख्नित द्रव्य आज। पग तीन भूमि याची दयाल, बस इतना ही तुम दो नृपाल।। न्प हैंसा समझ उनको अज्ञान, बोला यह क्या लो और दान । इससे कुछ इच्छा नहीं शेष, बोले वे ये ही दो नरेश।। संकल्प किया दे भूमि दान, ली वह मन में अति मोद मान। प्रगटाई अपनी ऋ द्धि सिद्धि, हो गई देह की विपुल वृद्धि ॥ दो पग में नापा जग समस्त, हो गया भूप बलि अस्त-व्यस्त । पग एक और दो भूमि दान, बोले बिल से करुणानिधान ॥ नतमस्तक बलि ने कहा बन्य, है भूमि न.मुझ पर हे अनन्य। रख लें पग मुझ पर एक नाथ, मेरी हो जाये पूर्ण बात ।

कहुकर तथास्तु पग दिया आप, सह सका न बिल वह भार-ताप।
बोला तुरन्त ही कर विलाग, करदें वन मुझको झमा आप।।
मैं हूं बोली मैं हूं बज्ञान, मैंने व्यप्राध किया महान।
ये दुखित किये जो साझ झन्त, अब करो झमा हे वयावन्त।।
तब की मुनिबर ने दथा-र्युष्ट, हो उठी गगन से मझुर वृष्टि।
पा गये दथ्छ वे साधु-माण, जन-जनके पुलकित हुए प्राण।।
घर घर में छाया मोब-हास, उत्सव ने पाया नव प्रकाश।।
पीड़ित मुनियो का पूर्णमान, रक मधुर विया आहार वान।।
युग युग तक इसको रहे याद, कर-पूत्र बंधाया साङ्काद।
वन गया पर्व पावन महान, रक्षाबन्धन सुन्दर निधान।।
वे विष्णु मुनीस्वर परम सन्त, उनकी गुण-गरिमा का न बन्त।
वे करें शक्ति मुसको प्रवान, 'कुमरेया' प्राप्त हो आत्मज्ञान।।

#### वत्ता

श्री मुनि विज्ञानी आतम-ध्यानी, मुक्ति-निशानी सुख-दानी । भव-ताप विनाशे सुगुण प्रकाशे, उनको करुणा कल्याणी ॥

# 🕉 ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये बहार्षम् ।

#### दोहा

विष्णुकुमार मुनीश की, जो पूजे धर प्रीत। बहु पावे कुमरेश शिव, और जगत में जीत॥

# सोलहकारण पूजा

## [कविवर चानत रायजी]

सोलहकारण भाय तीर्थकर जे भये। हरवे इन्द्र अपार मेरु ये ले गए॥ पूजाकरि निज धन्यलख्यो बहु चानसीं। हमहुं कोडश कारन मार्वे भावसीं॥

ॐ ही दर्शनिवशुद्धघादिषोडशकारणानि ! अत्र अवतर अवतर संबोधट ।

ॐ हीं वर्शनिशुद्धधादि बोडशकारणानि ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः।ॐ हीं वर्शनिविशुद्धधादिबोडशकारणानि ! अत्र सस सन्निहितानि अत्र सव वषट्।

> कंचन-झारी निरमल नीर पूजों जिनवर गुण गभीर। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो।। दरशविष्युद्धिभावनाभायसोलह तीर्थकर-पद दाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो।।

ॐ ह्रो दर्शनविद्युद्धि-विनयसम्पन्ता-शीलवृतेष्वनित्वाराभीकृण-क्यानोपयोग सर्वग-शन्तिःस्याग-तःसी-वायुसमाधि-वैयावृत्यकरणार्ह्यू-स्वित्वावार्थमन्ति-वहुलुत्वभित-प्रवचनभित्तः । वावस्यकापरिहाणि-सार्यप्रमावना- प्रवचनवारसन्धितिर्यिकरत्वकारणेभ्योजन्मजरामृत्युवि-वाखनाय जलम् निर्वपानीति स्वाहा ।

चन्दन वसौं कपूर मिलाय पूजों श्री जिनवर के पाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरुहो ॥दरश्रा वन्दनं॥ तंदुल धवल सुगंध अनूप पूर्जी जिनवर तिहुं जग भूप। परर गुरु हो जय यय नाथ परम गुरु हो ॥दरश्व।। अक्षताव् फूल सुगंध मधुप-गुंजार पूर्जी जिनवर जग आधार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ।।दस्ता ।।पुष्पं।। सद नेवज बहुबिधि पकवान पूजों श्रीजिनवर गुणखान। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ।।दस्शा । नंबेखं दीपक-ज्योति तिमिर खयकार पूजुँ श्रीजिन केवलाधार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ।।दरशा ।। दीपं। अगर कपूर गंध शुभ खेय श्री जिनवर आगे महकेय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ।।दरश्र० ।। धूपं ।। श्री फल आदि बहुत फलसार पूर्जी जिन वाखित दातार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ दरशिवशुद्धि भावना भाय सोजह तीर्थंकर पद दाय। परम गुरु हो जय जय नाय परम गुरु हो ॥फलं०॥ जल फल आठों दरब चढ़ाय 'द्यानत' वरत करों मनलाय। परम गृह हो जय जय नाथ परम गृह हो।।दरश्र०॥अर्घ०

## जयमाला

षोडश कारण गुण करै, हरै चतुरगति-बास । पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान परकाश ।।

#### चौपाई १६ मात्रा

दरस्रविशुद्धि घरे जो कोई, शको आवागमन न होई। यिनय महाघारे जो प्राणी, शिव-वनिता की सखी बखानी। बील सदा दिढ जो नर पालै, सो औरन को आपद टालै। ज्ञानाभ्यास करें मन माहीं, ताके मीह-महातम नाहीं।।

बोहा एही सोलह भावना, सहित धरै वत जोय। देव-इन्द्र-नर-वंध-यद, 'द्यानत' शिव पद होय।। [इत्याशीवरि]

# पंचमेर पुजा

[कविवर बानतराय जी] गीता झन्द तीर्वंकरों के न्हबन-जलतें भये तीरव शर्मदा,

तातें प्रवच्छन देत सुर-गन पंचमेरन की सदा ।

दो बसिध ढाई द्वीप में सब गनत-मूल विराजहीं,

पूर्वो वसी जिनधाम-प्रतिया होहि सुब दुब भावहीं ॥
ॐ ही पंचमेससम्बन्धिजनवैत्यालयस्यजिनप्रतिमासमूह ! अवावतरावतर संबोषट् । ॐ हीं पंचमेससम्बन्धिजनवैत्यालयस्यजिनप्रतिमासमूह ! अव तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ॐ हीं पंचमेससम्बन्धिजनवैत्यान्यस्यजिनप्रतिमासमूह ! अत्र मम सन्तिहतो भव भव वषट् ।

चौपाई मांचलीबद्ध

स्रोतल-भिष्ट-सुवास मिलाय, जलसौं पूत्रौं श्रीजिनराय।
महायुक होय, देखे नाथ परम सुब होय।।
पांचों मेरु वसी जिनधाम, सब प्रतिया को करौं प्रनाम।
महायुक होय देखे नाथ परम सुख होय।।टेका।
ॐ ह्रों सुदर्शन-विजय जनत-मन्दिर-विजय-मालिपंचमेरसम्बन्धिः
जिनन्दैर्यालयस्यजिनस्विभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा।

बल केशर करपूर मिलाय गंधती पूजी श्रीजिनराय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥पीचों ॥।जन्तां ।
समल बखंद सुगंध सुहाय. बच्छद सौ पूजी जिनसाय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥पीचों ॥ बलतान् ।
स्रत्न बनेक रहे महकाय, फूल सौ पूजी श्रीजिनराय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥पीचों ॥ पुष्पं ।
मन-सांक्रित बहु 'पुरत बनाय, चस्तों पूजी श्रीजिनराय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥पीचों ॥ नीविनराय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥पीचों ॥ नीविनराय।
महासुब होय, देखे नाथ परम सुख होय। पीचीनराय।

पाँचो मेर बसी जिन घाम, सब प्रतिमा को करो प्रनाम ।
महासुज होय, देवे नाथ परम सुज होम ।।

हम् ह्रीं पंचमेश्वसन्वन्धिजनचैत्यात्त्रस्यजिनिक्ष्मेत्र्यो दीएं निर्वक्षे खेळ अगर अमल अधिकाय, खूपसों पूर्वो श्रीजिनराय ।
महासुज होय, देवे नाथ परम सुज होम ॥धूरं॥
सुरस सुवणं सुगध सुगय, फतसों पूर्वो अजिनराय ।
महासुज होय, देवे परम सुज हाय ॥पांचो।।फर्का ।
काठ दरवमय अरथ वनाय, धानतं पूर्वो अजिनराय ।
महासुज होय, देवे परम सुज हाय ॥पांचो।।फर्का ।
काठ दरवमय अरथ वनाय, धानतं पूर्वो अजिजनराय ।
महासुज होय, देवे नाथ परम सुज होय।।पांचो।।अर्थ।

#### जयमाला

प्रथम सुदर्शन-स्वामि, विजय अवल मदर कहा। विद्युत्माली नाम, पच मेरु जग में प्रगट ॥१॥

### वेसरी छन्द

प्रथम सुरर्शन मेर निराजे, भद्रशाल वन भूपर छाजे । चिरालय चारों सुखकारो, मन वच तन बंदना हमारो ॥२।। उत्पर चच-तत्कपर साहै, नवन वन देखत मन मोहै । चैरालय चारों सुखकारो, मन वचतन बंदना हमारो ॥३।। साहे बासद सहस ऊंचाई, वन सुमनत बोमें अधिकार । चैरालय चारों सुखकारों, मनवचतन बंदना हमारी ॥४।। उत्पालय चारों सुखकारों, मनवचतन बंदना हमारी ॥४।। उत्पालय चारों सुखकारों, मनवचतन बंदना हमारी ॥४।। उत्पालय चारों सुखकारों, मनवचतन बंदना हमारी ॥४।।

पंचमेर की आरती, पढ़ें चुनै जो कोय। 'खानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ॥११॥ ॐ हीं पंचमेरसम्बन्धिजनवैत्यालयस्यजिनविम्बेभ्यो वर्षे ∦निर्व० [इत्याधीर्वादः]

बोहा

# नन्दीश्वरद्वीप-पूजा

[कविवर द्यानतराय जी]

सरव पर्व में बड़ो बठाई परव है। नंदीस्वर सुर जाहि लेय बसु दरव है।। हमें सकति सो नाहि बहाँ करि बापना। पूर्वे जिनगृह-प्रतिमा है हित बापना।।

🌣 भ्लीं श्री नन्दीश्वरद्वीपे द्वि पंचाश्वरिवनासयस्यविनप्रतिमासमृह अब अवतर अवतर संबोधह । ॐ हीं श्रीनन्दीस्वरद्वीपे द्विपंचाशज्जि-नासयस्यिबनप्रतिमासमूह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ॐ हीं श्री-नन्दीश्वरद्वीपे द्विपंचाश्विजनालयस्यजिनप्रतिमासमृह ! अत्र सम सन्निहितोभव भव वषट । कंचन-मणि-मय-भृङ्गार, तीरथ-नीर भरा। तिहं धार दई निरवार, जामन मरन जरा॥ नदीश्वर-भीजिन-धाम बावन पुंज करों। वसु दिन प्रतिमा अभिराम, बानंद भाव धरों।। ॐ हीं श्रीनन्दीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणदिक्ष द्विपंचाश्चाण्य-नालयस्यजिनप्रतिमाध्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्व०। भव-तप-हर शीतल वास, सो चदन नाहीं। प्रमु यह गुन कीज सांच जायो तुम ठांही ।।नंदी ०।।चंदनं ० उत्तम अक्षत जिनराज, पुरुज धरे सोहै। सब जीते बक्ष-समाज, तुम सम जरु को है ।।नंदी ।।।बक्षतान् तुम काम विनाशक देव, ध्याऊं फूलनसौं। लहुं शील-लक्ष्मी एक, इन्टों सूलनसौं ।।नंदी०।।पुष्पं० नेवज इंडिय-बलकार, सो तुमने चुरा । चर तुम डिग सोहै सार, अचरज है पूरा ॥नंदी ।।नैवेखं० दीपक की ज्योति-प्रकाश, तुम तन माहि ससै । ट्टै करमन की रास, ज्ञान-कणी दरसै ॥नंदी ।।।दीपं० कुँठणागरु-सूप-सुवास, दश-दिक्ति नारि वरै । अति हरष-भाव परकाश, मानों नृत्य करै ।।नंदी०)।धपं• बहुविधि फल ले तिहुंकाल, जानन्द राचत हैं। तुम शिव-फल देहु बयाल, तुहि हम जावत हैं ।।नंदी०।।फलं०

यह बरघ कियो निज-हेत, तुमको अरपतु हों। 'खानत' कीवो शिव-बेत, श्रुमि समपतु हों।।नंबी०।।अर्घ०

#### जयमाला

### बोहा

कार्तिक फागून साढके, अंत बाठ दिन माहि। नंदीस्वर सुर जात हैं, हम पूजें इह ठाहि॥१॥ एकसौ त्रेसठ कोडि, जोजन महा। लाख चौरासिया एक दिशा में लहा ॥ वाठमों दीप नंदीस्वरं भास्वरं । भौन बावन्न प्रतिमा नमीं सुखकरं ॥२॥टेक॥ चार दिशा चार अंजनगिरी राजहीं। सहस चौरासिया एक दिश छाजहीं।। ढोलसम गोल ऊपर तले संदरं ॥भीन०॥३॥ एक इक चार दिशि चार शभ बावरी। एक इक लाख जोजन अमल-जल भरी ।। चहंदिशा चार बन लाख जोजन वरं। भीन बाबन्न प्रतिमा नमों सुखकरं ॥४॥ सोल वापीन मधि सोल गिरि दक्षिमुखं। सहस दश महा जोजन लखत ही सूखें।। बावरी कौन दो माहि दो रति कर ।।भौन०।।॥।। थील बत्तीस इक सहस जोजन कहे । चार सोलै मिलें सर्व बावन लहे।। एक इक सीस पर एक जिनमंदिरं ॥भौन० ॥६। बिंब बठ एक सौ रतनमयि सोहहो। देव देवी सरव नयन मन मोहहीं ॥ पांचसै धनुष तन पथ-मासन परं ।।भीनः ।।७।। साल नख मूख नयन स्थाम अर श्वेत हैं।

स्याम-रंग घाँह सिर-केशछिन देत हैं ॥ बचन बोसत मनों हँसत कालुब हरं ॥धीन ॥ ॥ ॥ ॥ कोटि-बासि-भान-दुति-तेज छिप जात है । महा-वैराग-परिणाम ठहरात है । बयन नहि कहें लखि होत सन्यक्षरं ॥धीन ॥ ॥ ॥

#### सोरठा

नदीहबर-जिन-धाम, प्रतिमा महिमा को कहै। 'धानत' लीनो नाम, यही भगति शिव-सुख करै।। ॐ ह्वी श्रीनन्दीहबरद्वीपे पूर्वपहिषमोत्तरदक्षिणदिह्यु द्विपवाशज्जि-नालयस्यजिनप्रतिमाध्यो पूर्णाचे निवंगामोति स्वाहा।

[इत्याशीर्वादः । पुष्पाञ्जलि क्षिपामि]

# दशलक्षणधर्म-पूजा

[कविवर द्यानतराय जी]

#### धडिल्ल

उत्तम छिमा सारदव जारजव भाव हैं, सत्य सौच संयंग तप त्याग उपाव हैं। बार्किचन ब्रह्मचरज घरम दश सार हैं, बहुंगति-दुखतें काढ़ि मुकति करतार है।।

के ही बत्तमक्षमादिदशस्त्रभाधर्म ! बवतर् ववतर् संवीबट् । के हीं हों बत्तमक्षमादिदशस्त्रभाधर्म ! वच तिष्ठ ठः ठः । के हीं बत्तमक्षमादिदशस्त्रभाधर्म ! वच मन सन्तिहितो धव सब बयट् ।

#### सोरठा

हेमाचलकी घार, मुनि-चित सम शीतल सुरिष । षव-आताप निवार, दस-सलाण पूर्जी सदा ॥ ॐ ह्रीं उत्तमक्षमामादंबाजंबसत्यकीचसंयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्म-चर्येति दशलक्षणधर्माय जलं निवंपामीति स्वाउा ।

·चन्दन केशर गार, होय स्वास दशों दिशा। भव-आताप निवार, दश लच्छन पूजी सदा॥ चंदनं० ब्रमल अखंडित सार, तंदूल चन्द्र समान शुभ । भव-आताप निवार, दश लच्छन पूर्जी सदा ॥ अक्षतान् ० फुल अनेक प्रकार, महकें ऊरध-लोकलों। भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजी सदा ॥ पुष्प० नेवज विविध निहार, उत्तम घट-रस-संजुगत। भव-आताप निवार, दस-लच्छन पूजीं सदा ॥ नैवेदा ० बाति कपूर सुधार, दीपक-जोति सुहावनी । भव-आताप निवार, दस-सच्चन पूजों सदा ।। दीपंज अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगधता। भव-आताप निवार, दस-लच्छन पुत्रों सदा ॥ धुपंठ-फलको जाति अपार, घ्रान-नयन-मन-मोहने । भव-आताप निवार, दस-सच्छन पूर्वी सदा ॥ फलं० बाठों दरव संवार, 'बानत' अधिक उछाहसों। भव बाताप निवार, दस-लच्छन पूजों सदा ॥ बर्षं

# अंग पूजा

सोरठा

पीडें हुण्ट अनेक, बाँध मार बहुविधि करें। धिरेषे छिमा विवेक, कोप न कीचे पीतमा।
उत्तम छिमा गहो रे भाई, इह भव जस पर-मव सुखदाई।
-गाली सुनि मन बेद न बानो, गुनको बीगुन कहै अयानो।।
कहि है अयानो वस्तु छीने, भांध मार बहुविधि करें।
घरतें निकारे तन विदारें, बेर जो न तहाँ घरें।।
-तै करस प्रवासिक से बोटे, सहैं क्यों नाहि जीयरा।
अति कोध-अपनि बुझाय माने, साम्य जल से सीयरा।।
ॐ ही उत्तमसनमाधर्माञ्जाय अवें निवेपामीति स्वाहा।

मान महाविषरूप, करिंह नीच-गति जगत में। कोमल सुझा अनुप, सुख पावै प्रानी सदा॥

जत्तम प्रारंव-मुन मन माना, मान करनको कीन ठिकाना । वस्यो निगोद माहिले आया, दमरी रूकन भाग विकाया ॥ स्कन विकाया भाग-वसते, देव इकड्री प्रया । उत्तम प्रुआ चांडाल हुआ, भूप कोड़ों में यया ॥ अतिवस्य जोवन धन गुमान, कहा कर जल-बृदबुदा । विरिव्ध वहुनुन बड़े जनकी, झान का पावे उदा ॥ ॐ हीं उत्तममादेवधर्माङ्गाय अर्थ निर्वपामीत स्वाहा ।

कपटन कीजं कोय, चोरन के पुर ना बसै। सरल सुभावी होय, ताके घर बहु संपदा।।

उत्तम आर्थन-रीति बचानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। अतमें हो सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसाँ करिये।। करिये सरल तिहुं जोग बपने, देख निरमल आरसो। मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट-प्रीति अंगारसो॥। नींह लहे लख्मी अधिक छल करि, करम-बध-विश्वषता। भय त्यागि दूध बिलाव पीवै, आपदा नींह देखता॥ ॐ ह्रीं उत्तमआर्थवधर्माञ्जाय अर्थं निवंपामीति स्वाहा।

कठिन वचन मति बोल, पर-निदा अरु झठ तब । सांच जवाहर खोल, सतवादी जगमें मुखी॥ उत्तम सत्य बरत पालीजै, पर-विश्वासघात नींह कीजै। साँचे झुठे मानुस देखो, आपन पुत स्वपास न पेखो ॥ पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरव सब दीजिये। मुनिराज-श्रावक की प्रतिष्ठा साँच गुण लख लीजिये। ऊँचे सिंहासन बैठि वसु नृष, धरम का भूपति भया। बच झूठसेती नरक पहुंचा, सुरग मे नारद गया ॥ 🌣 ही उत्तमसत्यधर्माङ्गाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । धरि हिरदै संतोप, करह तपस्या देहसों। शीच सदा निरदोष, धरम बड़ो ससार में।। उत्तम शीच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा-पास महा दुखदानी, सुख पार्व संतोषी प्रानी ।। प्रानी सदा श्रवि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावतें। नित गंग जमुन समुद्र न्हाये, अशुचि-दोष सुभावतें ।। कपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहै।

बहु देह मेली सुगुन-वैली, शौच गुन साधूँ सहै। हों उत्तमशौचधमाङ्गाय वर्षं निवंपामीति स्वाहा। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करो। संजम-रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं।।

उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव-भवके भाजें अब तेरे। सुरग-नरक-पशुगति में नाहीं, जालस-हरन करन सुख ठाहीं।

ठाहीं पृथी जल आग मास्त, रूख त्रस करना धरी। सपरसन रसना घान नैना, कान मन सब वश करो।। जिस बिना नहिं जिनराज सीझे, तुरुल्यो जग कीच में। इक घरी यत बिसरो नित, आव जम-मुख बीच में।। 🕉 ह्रीं उत्तमसंयमधर्भाङ्गाय वर्षं निवंपामीति स्वाहा । तप चाहै सुरराय, करम - सिखर को वच्च है। द्वादशविधि सुखदाय, क्यों न करै निज सकति सम ।। उत्तम तप सब माहि बखाना, करम-शैल को बज्ज-समाना। बस्यो अनादि-निगोद-मझारा, भु-विकलत्रय-पश - तनधारा ॥ धारा मनुष तन मह।दुर्लभ, सुकूल आव निरोगता । तत्त्वज्ञानी, भई विषय-पयोगता।। श्रीजैनवानी अति महा दूरलभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरै। नर-भव अनूपम कनक घर पर, मणिमयी कलसा धरे। ध्य हीं उत्तमतपोधमाङ्गाय अर्थ निवंपामीति स्वाहा । दान चार परकार, चार संघ को दोजिए। धन बिजुली उनहार, नर-भव-लाही लीजिए।। उत्तम त्याग कह्यो जग सारा. औषध शास्त्र अभय आहारा । निहचै राग-द्वष निरवारे, जाता दोनों दान संभारे ॥ दोनो संभारे कृप - जलसम, दरब घर मे परिनया। निज हाथ दोजें साथ लीजे, खाया खोया बह गया।। धनि साध शास्त्र अभय-दिवया, त्याग राग विरोध को। बिन दान श्रावक साध दोनो, लहैं नाही बोध को ॥ ॐ हीं उत्तमत्यागधर्माङ्गाय अर्घ निर्वेपामीति स्वाहा ।

ीं उत्तमत्यागधर्माङ्काय अर्थ निवेषामीति स्वाहा। परिग्रह चौबीस भेव, त्याग करे मुनिराज जी। तिसना भाव उछव, भटती जान घटाइए॥ उत्तम आर्कियन गुण जानो, परिप्रहु- विता दुख हो मानो । फीस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाने ॥ भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि - मुद्रा घरें । छनि नगन पर तन-नगन ठाड़े, सुर असुर पामि नरें ॥ घर माहि तिसना जो घटावे, किंच नहीं संसासमें । बहु धन बुरा हु चला कहिये, लीन पर-उपगार सों ॥ ॐ हीं उत्माकियन्यधर्माङ्गाय अर्थे।निबंपामीति स्वाहा।

शील-बाइ नी राख, बहुा-भाव अंतर लखी। किर दोनों अभिवास, करहु पफल नर-भव सदा।। उत्तम बहुत्वय मन आनो, माता बहिन सुता पहिचाती। सह बात-दाखा बहु सूरे, टिकैन नैन-बान लिख करे। कुरे तिवा के अञ्चल तनमे, काम रोगी रित करें। बहु मुगक सडहि मसान माही, काग ज्यों वोचें घरें। संसार में बिच - बेल नारी, तिज गये जोगेंस घरें। संसार में बिच - बेल नारी, तिज गये जोगेंस घरे।। उसे सार स्वार स

## समुच्चय-जयमाला

दोहा दश लच्छन बंदौं सदा, मन-वांछित फलदाय । कहों आरती भारती, हम पर होहु सहाय ।।

### वेसरी छन्द

उत्तम छिमा अहाँ मन ,ईहो अंतर-वाहिर शत्रुन कोई। उत्तम मार्देव विनय प्रकासै, नाना मेद झान सब भासे।। उत्तम आर्जव कपट मिटानै, दुरगित त्यागि सुगित उपजावै । उत्तम सत्य-वजन मुख बोलै, सो प्रानी संसार न डोलै ।॥ उत्तम खौच लोभ-गिरहारी, संतोषी गुण-रतन-भंडारी । उत्तम संयम पालै जाता, नर-भव सफल करे ले साता ।। उत्तम तप निरवांखित पालै, सो नर करम-शत्रृ को टालै । उत्तम त्याम करे जो कोई, भोगभूगि-सुर-धिवसुख होई ॥ उत्तम स्थाम करे जो कोई, भोगभूगि-सुर-धिवसुख होई ॥ उत्तम साकिचन व्रत धारे, परम समाधि बचा विसतारे । उत्तम आर्किचन व्रत धारे, परम समाधि बचा विसतारे ।

करै करम की निरजरा, भव पींजरा विनाश । अजर अमर पदको लहै, 'द्यानत' सुखकी राश ॥ ॐ हीं उत्तमक्षमामादैवाजंवशोचसत्यस्यमतपत्यागाक्षिचन्यब्रह्म-चर्यदेशलक्षणधर्मेन्यः पूर्णार्च निर्वपामीति स्वाहा ।

## रत्नत्रय-पूजा

## बोहा

चहुंगति फिनि विचहरन मिनि, दुखपावक जनधार । धिवसुख सुधा-सरोवरी, सम्यक्तवी निहार ॥१॥ ॐ हीं सम्यग्रत्नत्रय ! जत्र जवतर अवतर ! संवीषद् । ॐ हीं सम्यग्रत्नत्रय ! जत्र तिष्ठ । ठः ठः । ॐ हीं सम्यग्रत्नत्रय ! जत्र सम सन्निहितो सब भव वषट् ।

#### सोरठा

सीरोवधि उनहार, उज्ज्वल जल जित सोहनो । जन्मरोग निरवार, सम्यक्रत्तत्रय मजूं । १॥ उन्हिं सम्यग्रत्तत्रयाय जन्मरोगित स्वाहा चंदन केशर गारि, परिमल महासुरंगमय ।। जन्म० ॥ चंदनं० वंदुल अमल चितार, वासमती सुखरास के ॥ जन्म० ॥ अक्षतान्० सहके फूल अपार, अलि गुजे ज्यो चृति करें ॥जन्म० ॥ वृष्ण० लाडू वहु विस्तार, चीकन मध्य सुर्यो ।। जन्म० ॥ वृष्ण० लाडू वहु विस्तार, चीकन मध्य सुर्यो ।। जन्म० ॥ वीष्णं० दीप रतनमयसार, जोत प्रकार्य जगत मे ॥ जन्म० ॥ दोप० धृप सुवास विषार, चंदन अप करू को ॥ जन्म० ॥ दुर्यं० फल शोमा अधिकार, लोग छुहारे वायफल ॥ जन्म० ॥ फलं० लाठ दव निरवार, उत्तमसों उत्तम लिए ॥ जन्म० ॥ अर्वं० सम्यक्दर्यंनज्ञान, व्रत शिवमग तीनों मथी । पार उतारन जान, 'वानतं पूर्वो वतसहित ॥ १०॥

## दर्शनपुत्रा

## दोहा

सिद्ध अक्रटगुणमय प्रगट, मुक्तजीव सोपान । जिहबिन ज्ञानचरित जफल, सम्यक्दको प्रधान ।।१।। ॐ हीं अष्टांगसम्यग्दकोन ! जबतर जबतर ! सवीषट् । ॐ हीं जष्टांगसम्यग्दर्शन ! जत्र तिष्ठ । ठः ठः । ॐ हीं अष्टांगसम्यग्-दर्शन ! अत्र सम सन्तिहितो गव भव वषट् । नीर सुनंध जपार, जिया हरे यल छय करे।
सम्यक्दर्शनसार, आठ अग पूजी सदा॥१॥
ॐ हीं अष्टांगसम्यन्दर्शनाव बलं निर्वपामीति स्वाहा॥१॥
ॐ हीं अष्टांगसम्यन्दर्शनाव बलं निर्वपामीति स्वाहा॥१॥
जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करें॥ सम्य०॥ वंदनं०
अख्यत जन्प निहार, दारिद नाश्चे सुख भरें॥ सम्य०॥ अक्षतान्०
पहुप सुवास उदार, बंद हरें भन शुचि करें॥ सम्य०॥ पुष्पं०
नेवज विविध्यकार, छुदा हरें घिरता करें।। सम्य०॥ नैवे०
दीपज्योति तमहार, घटपट परकाशे महां॥ सम्य०॥ दीपं०
पूप झान सुबकार गो। विघन बडता हरें॥ सम्य०॥ ध्वपं०
भोकल आदि विचार, निहचें सुरशिव फल करें॥ सम्य०॥ फलं०
जल ग्राधासत्वा वार, दीप धप फलफल वह ॥ सम्य०॥ गर्मं०

#### ग्रथ जयमाला

#### वोहा

आप आप निहचै लखै, तत्त्वप्रीति व्यौहार। रहितदोष पच्चीस है, सहित अष्ट गुन सार॥१॥

## चौवाई-मिश्रित गीताछन्द

सम्यक्दरखन रतन गहीजे। जिनवच में सदेह न कीजे। इह भव विभव महादुखदानी। परभवभोग चहै मत प्रामी। प्रामी गिलान न करि अशुचि लिल, घरमगुरुप्रमु परिखये। परदीय ढेंकिए घरस डिगतेको, सुचिर कर हरिये।। चहुसंघको वात्सस्य कीजे, घरम की परभावना। मुन आठसों गुन बाठ लहिकें, इहाँ फेर न आवना ॥२॥ ॐ हों अष्टांगसहितपंचवित्रतिदोषरहिताय सम्यग्दर्शनाय पूर्णार्वे०

## ज्ञान पूजा बोहा

पचमेद माके प्रगट, ज्ञेय प्रकाशन भान। मोह-तपन-हर-चन्द्रमा, सोई सम्यक्जान॥१॥

ॐ हो अष्टविश्वसम्बन्धान ! अत्र अवतर अवतर सैवीषट् । ॐ हो अष्टविश्वसम्बन्धान ! अत्र तिष्ठ ठः ठः । ॐ हो अष्टविश्व-सम्बन्धान अत्र सम सन्तिहितो भव भव वषट् ।

#### ग्रय जयमाला

## बोहा

आप आप जानै नियत, ग्रंथपठन व्यौहार। संगय विश्वम मोह बिन, अष्टभंग गुणकार॥

## चौपाई-मिश्रित गीताछन्द

सम्यक्तांन रतन यन भाया, आगम तीजा नेन बताया।
अच्छरमुद्ध अरब पहिचानी, अच्छर बरब प्रभय सग जानी ।
आनों सुकालपठन जिनागम, नाम गुरु न छिपादेवै।
तपरीति गहि बहु मान देके, विनयगुन चित लाइयै।।
ये आठ भेद करस उछेदक, ज्ञान-दर्पन देखना।
इस ज्ञानही सों मरत सीक्षा, और सब पटपेखना।।२।।
औ हीं अष्टविधसम्यक्षानाय पूर्णांव निवंपाभीति स्वाहा ।

## चारित्र पूजा

बोहा विषयरोग औषध महा, दवकवाय जलधार ।

तीर्षकर जाकों धरे, सम्यक्चारितसार ॥१॥

के ह्री त्रयोदशविष्ठसम्यक्चारित्र ! अत्र अवतर अवतर सवीयट् ।

हो त्रयोदशविष्ठसम्यक्चारित्र ! अत्र तिरुठ तिष्ठ ठ ठ: । के हो त्रयोदशविष्ठसम्यक्चारित्र ! अत्र सिर्माहितो भवर वषट् ।
नीव सुगंध अपाद, त्रिवाहरे मल छय करे ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविद्य पूर्वो सदा ॥१॥

के हों त्रयोदशविष्ठसम्यक्चारित्राय जलं निवंपामीति स्वाहा ।
जल केशव चनसार, ताप हरे शीतन करे । सम्य० ॥ चंडनं०

अछत अनुप निहार, दारिद नाशे सुख भरे ॥ सम्य० ॥ अक्षतान्० पहुपसुवास उदार, बेद हरे मन शुष्ति करे ॥ सम्य० ॥ पृष्पं० नेवज विविध प्रकार, छुधा हरे थिरता करे ॥ सम्य० ॥ नेवेद्यं० बीपजोति तमहार, घटपट परकाशे महा ॥ सम्य० ॥ दीपं० खूप घ्रान सुबकार, रोग विवन जड़ता हरे ॥ सम्य० ॥ सूपं० श्रोफल बादि विवार, निहुचै सुरशिवफल करे ॥ सम्य० ॥ फर्ल० जल गक्षाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु ॥ सम्य० ॥ अर्ष०

#### ग्रय जयमाला

#### बोहा

आप आप थिर नियत नय, तपसंखय व्यौहार। स्वपर दया दोनों लिए, तेरहिविधि दुखहार॥१॥

#### चौपाई-मिश्चित गीताछंड

सम्यक्तवारित रतन सभालों, पांच पाप तिवकें वत पालों।
पनसिन ते त्रयगुपित गहीजें, नरमन सफल करहु तन छीजें।।
छीजें सदा तन को जनन यह, एक संजम पालिए।
बहु रुस्या नरक निगोद नाही, विषयक्षयायित टालिए।
शुमकरम जोग सुचाट जाया, पाच हो दिन जात है।
'वातत' घरम को नाव बैठों, शिवपुरों कुशनसाद है।।।
ॐ हीं त्रयोदशविश्वसम्बक्तवादिनाय महाचें निवंशामीति स्वाहा।

### श्रथ समुच्चय जयमाला

### बोहा

सम्पक्दरांन-जान-जत, इन बिनं मुकति न होय। अंघ पयु अरु आलसी, जुदै जलैं दव-लोय ॥१॥

#### चोपार्द

जापै व्यान सुधि व वन अ।वै। ताके करमबंध कट जावै। तासों शिवतिय प्रोति बढ़ावै। जो सम्यक्रत्तत्रय व्यावै।।२॥ ताको चहुंगयिक दुख नाहीं। सो न पर भवसागर माहीं। जनमजरामृत दोष मिटावें। जो सम्यक्रतनमय व्यावें ॥३॥॥ सीई दश्यकच्छन को साधें। सो सीलह कारण आराधें। सी परमातम-पद चपआवें। जो सम्यक्रतनम व्यावें।।४॥ सोई शक चिक पद लेई। तीन लोक के सुख विवादें।।४॥ सोई शक चिक पत बहुं। जो सम्यक्रतनमय व्यावें।।॥॥ सीपातकक्षा वहां । जो सम्यक्रतनमय व्यावें।।॥॥ सीई लोकालेक निहारें। परमानव दशा विस्तारें। आप तिरे औरन तिरवावें। जो सम्यक्रतनमय व्यावें।।॥॥

## बोहा

एकस्वरूपप्रकाश निज, वचन कह्यो निर्हे जाय । तीन घेद व्यौहार सव, द्यानत को सुखदाय ॥ ॐ ह्रो सम्यदर्शनसम्यकानसम्यकन्।रिजाय महार्थ निर्वरामीलिः

# क्षमावणी पूजा

अङ्ग क्षमा जिन धर्म तनी दुढ मूल लखानो। सम्यक रतन संभाल हृदय में निश्चय जानो॥ तक मिण्या विष मूल और चित निर्मल ठानो। जिल धर्मों सो प्रोति करो तक पाणित भानो॥ रतनय गहि भविक बन, जिन आज्ञा सम चालिय। निश्चय करि याराध्या, करम राशि को जालिए॥

ॐ ही सम्यग्रत्ननयाय नमः अत्रावतरावतर संबोधट् आङ्काननं ! अत्र तिष्ठ २ ठः ठः स्थापनं ॥ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् सन्निधिकरणं ॥ क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर वचन गहाय ।।टेका। नीर सुगंध सुहावनो पदम द्वह को लाय।

जम्म रोग निर्वास्थि सम्यक्र्रतन सहाय ॥क्षमा०॥किन०
ॐ ही निःशंकितांगाय ॥१॥ निकाक्षितांगाय ॥१॥ निर्वाक्षिकरिस्तांगाय ॥३॥ निर्मृद्धतांगाय ॥४॥ उपगृह्वगंगाय ॥४॥ सुस्थितिकरणायाय ॥६॥ वास्त्रस्यांगाय जलं॥ ॐ ही ज्यंजन क्यंजिहाय ॥१॥
क्यं समयाय ॥२॥ तदुनव सनवाय ॥३॥ कालाक्ष्यनाय ॥४॥
उपध्योपहिताय ॥४॥ विनव लिक्षप्रभावनाय ॥६॥ गुरवाधपन्द्व ॥७॥
बहुमानोत्मान ॥६॥ कष्टाग सम्यक्ष्यानाय जलं॥ ॐ ही अहिंसा
व्रताय ॥१॥ सत्य व्रताय ॥२॥ जनीयंत्रताय ॥३॥ बह्यवयंत्रताय ॥४॥
जपरिवह महाव्रताय ॥१॥ मनो गुरतये ॥६॥ वचन गुरतये ॥७। काय
गुरतये ॥-॥ ईयां समिति ॥६॥ भाषा समिति ॥१०॥ एषणा समिति
॥११॥ आदान निक्षेपणसमिति ॥१२॥ प्रतिष्ठापना समिति ॥१॥
२६ अगेम्यो जलं॥ ।

केसर चदन लीजिए, संग कपूर मिलाय । अलि पंकति आवत घनी, वास सुगंत्र सुहाय ॥ समा गहो उर जीवड़ा जिनवरः॥ चंदनं ॥२।३ शालि अवडिंडत लीजिए, कंचन याल भराय । जिनपद पूर्जों भावतों, अक्तय पर को पाय ॥ समा ।॥ असतं ० पारिजात अरु केतकी, पहुप सुगंद्र गुलाद । श्रीजिन चरण सरोज कुं, पूजुं हरण चितवाद ॥

क्षमा गही उर जीवडा जिनवरः ॥ पूष्पं ।।।४।।

शक्कर वृत सुरभी तनो, व्यंजन षट्रस स्वाद । जिनके निकट चढायकर हिरदे धरि आह्वाद ॥

क्षमा गहो उर जीवडा जिनवरः।। नैवेद्यं ।। ॥

हाटक मय दीपक रचो, बाति कपूर सुद्धार। शोधक घृत कर पूजिए, मोह तिमिर निर्वार।

क्षमा गहो छर जीवड़ा जिनवर०। दोपम्० ॥६

कुष्णागरु करपूर हो, अथवादस 4िधि जान। जिन चरणाढिंग खेइये, अध्ट करम की हान।।

क्षमा गहो उर जीवड़ा जिनवरः। घूपम्।॥ह केला अम्ब अनार हो, नारिकेल ले दाख। अम्र घरो जिनपद तने, मोक्ष होग जिन माख।। क्षमा गहो उर जीवडा जिनवरः। फलम्॥६

जनफल आदि मिलायके, अरघ करो हरषाय। दुःख जलांजिल दीजिए, श्रीजिन होय सहाय।।

क्षमा गहो सर जीवड़ा जिनवर० । अर्घ० ॥६

### जयमाला

### बोहा

छनतिसञ्ज्ञ की आरती, पढ़ी भविकवितलाय । मन वच तन सरक्षा करो, छत्तम नर भव पाय ॥२॥

जनसर्म में सक न बाने, सो निसंकित गुण चित ठाने। जप तप कर फल बांके नाहीं, जिःकांक्षित गुण हो जिसमाहों। पर को देखि पिलानि न बाने, सो तीजा सम्यक् गुण ठाने। बान देव को रंचन मानों, सो निर्मृदत गुण पहिचानों।।

पर को औ मुण देख जुढ़ां के, सो उपगृहन श्री जिनभाखी। जैनधर्म तें हिगता देखे, वापै बहुरि विती कर लेखे ॥४॥ जिनधरमी सों प्रीत निवहिए, गऊ बच्छाबत बच्छल कहिए। ज्यों त्यों जैन उद्योत बढ़ावै, सो प्रभावना अञ्ज कहावै ॥५॥ अष्ट अङ्ग यह पालें जोई, सम्यक् दृष्टी काहए सोई। अब गुण आठ ज्ञान के कहिए, भाखं श्रीजिन मन में गहिए।। व्यञ्जन व्यंजित अङ्ग कहीजं, सम्यक्जान प्रथम लखलीजं। अर्थ सहित शुद्ध शब्द उचारै, दूजा अर्थ समग्रह धारे ॥७॥ तदुभय तीजा अङ्ग लखीजै, अक्षर अर्थ सहित जुपहोजै। चौथा कालाध्ययन विचारे, पाठ सहित तब बहु फल पावे ॥ षष्टम विनय सुलब्धि सूनीजै, बाणी बहुत विनय सु पढ़ीजै ॥ जापै पढ़ न लोपै जाई, अक्त सप्तम गुरु बाद कहाई। गुर की बहुत बिनय ज करीजे, सो अब्टम अञ्ज धर सुख लीजे।। यह आठों अञ्च ज्ञान बढ़ावे, ज्ञाता मन वच तन कर ध्यावे। अब आगे चारित्र सुनोजे, तेरह विधि धर शिव सुका लोज् ॥ कहों काय की रक्षा करिहें, सोई बहिसा बत जिल धर हैं।। हित मित सत्य वचन मुख कहिए, सो सतवादो केवल लहिए। मन वन काय न चोरो करिए, सोई अचीय वत नित घरिए। मनमय भय मन रव्य न आने, सो मूनि ब्रह्मवर्य तप ठाने ।। परिग्रह देख न मूछित होई, पच महावृत धारक सोई। महावत ये पाची खरे हैं, सब तीर्थंकर इनका करे हैं।। मन में विकल्प रञ्च न होई, बनोगुप्ति मूनि कहिए सोई।। बचन अलीक रंच नहिं भाखें, बचन गृष्ति सो मृनिवर राखें। कायोत्सर्व परीवह सहि हैं, सो मुनि कायगुप्ति जिन कहि हैं। पंच समिति अब सुनिए भाई, अर्थ सहित भाखीं जिनसई ॥ हाथ चारि जब भूमि निहारे, तब मूनि ईव्यो मग पग धारें।

मिस्ट बचन मुख बोलें सोई, भावा समिति तास मुनि होई । । भोजन खपालिस दूषण टारे, सो मुनि एषण शुद्धि विचारें।। सेवल पेवा ने स्वेशन वर हैं।। मल बोने मून एकान्त जु बारे परतिष्ठाग्त समिति सभारे। यह सब अङ्ग उनतीस कहे हैं, श्रीजिन भावें गणधर ने गहे हैं।। बाठ बाठ तेरह विधि जानों, दर्शन झान चरित्र सुठानों।। ताती शिवपुर पहुंचा बाई, रत्नत्रय की यह विधि भाई।। ततन त्रय पूरण जब होई, क्षिमा किया करियो सब कोई।। चैत माध मार्थो त्रय बारा, क्षिमा किया करियो सब कोई।। चैत माध मार्थो त्रय बारा, क्षिमा क्षिमा हम उर में धारा।।

## बोहा

यह क्षमा वाणो जारती, पढ़ै सुनै जो कोय । कहे मल्ल सरधा करो, मुक्ति श्राफल होय ॥२२॥ महार्ष०

#### सोरठा

दोष न गहिए कोय, गुणगहि पढिए भाव सौ । भूल चूक जो होय, जयं विचारि जुसोधिए ॥२३॥

[इत्याशीर्वाद:]

# स्वयम्भू-स्तोत्र

## [कविवर द्यानतराय जी]

राजियवे जुगलिन सुख कियो, राज त्याग सृवि शिवपद लियो ॥ स्वयंत्रीश स्वयंत्रू भगवान, बँदी आदिनाव गुणखान॥ इह छीर - सागर - चल लाय, मेर न्होंचे गाय बजाय। सदन-विनाशक सुख करवार, बंदी बाल्य लालत-पदकार ॥

शुकल ध्यान करि करम विनाशि, चाति अचाति सकल दुखराशि। लह्यो मुकतिपद सुख अविकार, बदौ सम्भव भव-दुख टार ॥ माता पिन्छम रयन मँझार, सुपने सोलह देखे सार। भूप पृष्टि फल सुनि हरषाय, बंदौं अभिनन्दन मन लाय।। सब क्वादवादी सरदार, जीते स्यादवाद - धुनिधार। जैन-धरम-परकाशक स्वाम, सुमतिदेव - पद करहुं प्रनाम ।। गर्भ बगाऊ धनपति आय, करी नगर शोभा अधिकाय। बरसे रतन पचदश मास, नमौ पदमप्रभु सुख की रास।। इंद्र फनिद नरिद त्रिकाल, बानो सूनि सुनि होहि खुस्याल। द्वादश सभा ज्ञान-दातार, नमो स्पारसनाथ निहार ॥ सुगुन छियालिस हैं तुम म हि, दोष अठारह कोऊ नाहि। मोह-महातम-नाशक दीप, नमों चन्द्रप्रभ राखसमीप॥ द्वादशविध तप करम विनाश, तेरह भद चरित परकाश। निज अनिच्छ भवि इच्छकदान, बदौ पहुपदत मन आन ।। भवि-सुखदाय सुरगते अ य, दशविध घरम कह्यो जिनराय। आप समान सबनि सुख देह, बदौ शातल धर्म-सनेह ।। सपता - सुधा कोप-विष-नाश. द्वादशाग वानी परकाश। चार सघ-आनंद-दातार, नमी श्रियास जिनेश्वर सारा। रतनत्रय चिर मुकुट विशाल, स भे कठ सुगुन मनि-माल। मुक्ति-नार-भरता भगवान, वासुपूज्य बदौ धर ध्यान ।। परम समाधि-स्वरूप जिनेश, ज्ञानो ध्यानी हित-उपदेश। कर्मनाशि शिव-सुख-विलसंत, बदौ विमलनाय भगवत ॥ अतर बाहिर परिग्रह डारि, परम दिगबर वृत को धारि। सर्व जीव-हित-राह दिखाय, नमों अनत वचन मन काय। सात तत्त्व पचासितिकाय, अरथ नवो छ दरव बहु भाय। लाक जलोक सकल परकाश, बदौँ धमन थ अविनाश ।।

पंचम चक्रवरति निधि भोग, कामदेव द्वादशम मनोग। शांतिकरन सोलम जिनराय, शांतिनाथ बदौँ हरखाय।। बहु श्रुति करे हरष निंह होय, निंदे दोष गहै निह कीय। शीलवान परब्रह्मस्वरूप, बंदौं कुन्युनाव शिव-भूप ॥ द्वादश गण प्रजे सुखदाय, श्रुति वदना करें अधिकाय। जाकी निज-यति कबहं न होय, बंदी अर-जिनवर-पद दोय ।। पर-भव रतनत्रय-अनुराग, इह ज्ञव ब्याह-समय वैराग। बाल-ब्रह्म - पूरन - वन धार, बंदौं मल्लिनाथ जिनसार ॥ बिन उपदेश स्वयं वैराग, यति लोकांत करै पग लाग। नमः सिद्ध कहि सब वत लेहि, बंदौं मुनि सुव्रत वत देहि।। श्रावक विद्यावत निहार, भगति-भाव सो दियो अहार। बरसी रतन-राशि ततकाल, बंदौं निम प्रभु दीन-दयाल । सब जीवन की बदी छोर, राग-शोष है बधन तोर। रजमति तजि शिव-तियसी मिले, नेमिनाथ बदौं सुख मिल ॥ देत्य कियो उपसर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फणधार : गयो कमठ शठ मुख करि श्याम, नमों मेहसम पारस स्वाम ॥ भव सागर ते जोव अपार, धरम पोत में धरे निहार। जुबत काढ दथा विचार, वर्धमान बंदी बह बार ॥

बोहा

चौबीसों पद-कमलजुग, बदौं मन-वच-काय । 'द्यानत' पढ़ै सुने सदा, सो प्रभु क्यों न सहाय ॥

## महार्घ

गोता छन्द

र्मै देव श्री अर्हन्त पूजू, सिद्ध पूजूचावसों। अपचार्नश्रो उवझाय पूजू, साधुपूजु भावसों।। अहंन्त-भाषित बैन पूजूं, द्वावशांग रचे गनी। पूजू दिगम्बर गृहचरन, शिव हेत सब आशा हनी।। सर्वक्रभाषित धर्म दश्वविधि दया-मय पूजूं सदा के अिल अवना पोड्य स्तानमय जा बिना शिव नहिं करा।। प्रेलोक्य के कृत्रिम अकृतिम चैत्य चैत्यालय जजूं। पन मेह नन्दीश्वर जिनालय, खचर सुर पूजित भजूं।। कैलाल श्री सम्मेद श्री गिरनाद गिरि पूजू सदा। क्वाना श्री सम्मेद श्री गिरनाद तिरस सुर स्वा।। क्वाना श्री स्वाप्त पुले वी सो विदेह के।। वानावली इक तहस्त वसु, जय होंग पति शिवनेह के।।

## दोहा

जल गंधाक्षत पुष्प चक्, दीप खूप फल लाय। सर्व पुष्प पद पूजहं बहु विद्य भक्ति बढाय।। अर्थ ही निर्वाणक्षेत्रभयो महार्चनिर्वपामीति स्वाहा।

## श)न्ति-पाठ

शास्त्रोक्षन विधि पूजा सहोत्सव सुरपति चक्रो करें। हम सारिजे लघुपुरूष कैसे यथाविधि पूजा करे।। धनिकया ज्ञानरहित न जाने रीति पूजन नायजी। हम प्रक्तितवय तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी।।१॥ दुखहरण मगलकरण जाशा भरत जिन पूजन सही। यह चित्त में सरधान मेरे यक्ति है स्वययेव हो।। तुम सारिजे दातार पाये काज लघुजाचू कहा। मुझ आपसम कर लेडु स्वामी यही इक वाछा महा।।२।॥ ससार भीषण विषम वन मे कर्म मिल बातापियो। तिसदाहते आकृतित चिरते वाति बल कहू ना लियो। तिसदाहते आकृतित चिरते वाति बल कहू ना लियो। तुम मिले बातस्वरूप वाति करण समरण अगपती। वशुकमें भेरे शांत कर दो बांति में पत्ममणती।।३॥ अबलों नहीं चित्र नहीं तवलों देहु यह झन पावना। असत्या गुंद्राचरण अतु अम्यास आतम भावना। उनुम बिन अनतानत काल गयो रुलत जगजाल मे। अब शरण आयो नाय कर जुग जोर नावत भाल मैं। अ।

कर प्रमाण के मानते, गगन नपै किस भत। स्यों तुम गुण बरनन करे, कहूँ न पाने अत॥

## विसर्जन

सपूर्णविधि करि बीनकें इस परम प्रजन ठाठ में ।
अज्ञानवश शास्त्रीवर विधिते चुक कीनी पाठ में ।।
सो होउ पूर्ण समस्त विधित चुक कीनी पाठ में ।।
से होउ पूर्ण समस्त विधित चुक कीनी पाठ में ।।
से बु तुम्हें कर जोड के उद्धार जम्मन मरण तें ।।।।
आह्वानन स्थापन सिन्धिकरण विधान जी।
पूजन विसर्जन हू यथा विधि जानो नहीं गुणवान जी।
जो बोष लागे सो नशो सब तुम चरणकी शरण तें।
तुम रहित आवागमन आह्वानन कियो निज वावसें।
यथा विधि निज शनित सम पूजन कियो जीत चाव ते।।
कर्द्र विसर्जन भाव ही में तुम चरण की शरण तें।
संद्र तुम्हें कर जोड के उद्धार जम्मन मरणतें।।।।।।
तीन पूजन तिहुं काल में, तुमसा देव न जोर।।
सुख कान सकट हरण, नमू जुगन कर जोर।।

#### माशिका

श्री जिनवस्की अधिका, लीजे घोष चढ़ाय। भवभवके पातक कटे, दुःच दूर हो जाय॥

# भाषास्तुति पाठ

न्तम तरणतारण भवनिवारण, भविकमन आनंदनी। श्रीनाभिनंदन जगतवंदन, आदिनाथ निरजनो ॥१ तुम आदिनाथ अनादि सेऊं, सेय पद पूजा करूँ। कैलाश गिरिपर रिवभजिनवर, पदकमल हिरदे धरूँ ।।२ तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकमं महाबली। इह विरद सूनकर सरन आयो, कृपा कीजै न। बजी। ३ तुम चन्द्रवदन सु चन्द्रलच्छन, चन्द्रपुरि परमेश्वरो । महासेननदन जगतबन्दन चन्द्रनाथ जिनेश्वरो ॥४ तुम शाति पाचकल्याण पुजू, शुद्धमनवचकाय ज्। दुर्भिक्ष चोरी पापनाशन, विघन जाय पलाय जु ॥ ४ तम बालब्रह्म विवेकसागर, भव्यकमल विकाशनो । श्रीनेमिनाथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनाशनो ॥६ जिन तजी राजल राजकन्या, कामसैन्या वश करी। चारित्ररथ चढ़िं भये दुलह, जाय शिव रमणी वरी ॥७ कन्दर्भ दर्भ सुसर्पलच्छन, कमठ शठ निमंद कियो। अश्वसेननन्दन जगतबदन, सकलसंघ मंगल कियो ॥ द जिन धरी बालकपणे दीक्षा, कमठ मानविदारके। श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्र के यद. मैं नमों सिरधार के ॥ तुम कर्मघाता मोक्षदाता, दीन जानि दया करो। सिद्धार्थनंदन जगत वंदन, महावीर जिनेश्वरी ॥१०

छत्र तीन सोहँ पुरनर मोहँ, बीनती अवधारिये। करवादिये।। करवादिये।। ११ मुन होज प्रवस्त स्वामि मेरे, मैं स्वा सेवक रहों। करवोद्य मार्ग, मोक्षाफल जावत लहों।। १२ जो एक माही एक राजत, एकमाहि अनेकनों। इक अनेक की नाहि सख्या, नमूं सिद्ध निरजनों।। १३ जी जी जी तीह सहया, नमूं सिद्ध निरजनों।। १३ जी जी तीह सह सेवफल नेवें मोहि।। १४ कुपा तिहारी ऐसी होय, जामन मरन मिटावो मोय। बार बार मैं विनती करूँ, तुम सेव भवसागर तह ।। १४ नाम लेत सब दुख मिट जाय, तुव दक्षन देख्या प्रभु आय। तुम हो प्रभु देवन के देव, मैं तो करू चरण तव सेव।। १६ मैं बायो पूजन के काज, मेरो जनम सफल मयो आज। पूजा करके नवाऊँ सोधा, मुझ अपराध समह जगवोदा।। १९७

जा करके नवाऊ, शांश, पुझ अपराध क्षमहु जगवांश। वेहा
सुख देना दुख मेटना, यहो तुम्हारी वान।
यो गरीब को बीनती, सुन लीज्यो प्रगवान।।१६
पूजन करते देव को, आदि मध्य अवसान।
सुरागन के सुख भागकर, पावे मोक्ष निदान।।१६
जैसी महिमा तुम विषे, और धरै नहिं कोय।
वो सुराज में जीति है, तारन में नहिं सोय।।२०
नाथ तिहारे नामते, अध किनमाहि पलाय।
ज्यों विनकर परकाखते, अधकाद विनकाय।।२१
बहुत प्रयंसा क्या कर्ल, मैं प्रभू बहुत अजान।
प्रशिक्षि झानु नहीं, सरन राज्ञि स्वगवान।।२२

# पंचपरमेष्ठी की ग्रारती

न्द्रहविधि मगल आरती की जै। पंच परमपद भज सुख लीजै ।।टेक।। पहली आरती श्राजिनराजा। भव दिध पार उतार जिहाजा।। इहिवधि०।।१।। दूसरी आरती सिद्धनकेरी। स्मिरन करत मिटै भव फेरी।। इहविधि ।।२। तीजी आरती सुर मुनिंदा। जनम मरण दुख दुर करिंदा ।। इहविधि • ।।३।। चौथी आरती श्री उवझाया । दर्शन देखत पाप पलाया ॥ इहविधि ॥ ४ ।। पाचमी आरती साधु तिहारो । कुमति-विनाशन शिव-अधिकारी ॥ इहविधि० । ६ । छट्ठी ग्यारह प्रतिमा धारी । श्रावक बदौँ आनन्दकारी ।। इहविधि० ॥६॥ मातमि आरती श्रीजिनवानी । 'द्यानत' सूरग मुकति मुखदानी ।। इहविधि ।। ।।

# भागचन्द्र कृत (भजन)

### राग सोरठा

हे जिन तुम गुन अपरंपार, चन्द्रोज्ज्वल अविकाश ।।टेक।। जबै तुम गर्भमाहि आये, तबै सब सुरगन मिलि आये । रतन नगरी में बरसाये, अभित अमोच सुढार ।। हे जिन० ॥१ जन्म प्रभु तुमने जब लीना, न्हवन सुरगिर परि हरि कीना । भिन्त किर सची सहित भीना, बोली जयजयकार ॥हे जिन०॥२ स्वाय कमसेपुर जब जाना, भये तब नगनवृत्ती बाना। स्तवन लीकोतिकसुर ठाना, त्याग राजको भार ॥ हे जिन०॥३ सातिया प्रकृति जले नासो, चराचर वस्तु सबै भाषी। सम् की वृद्धि करी खासी, केवलज्ञान भंडार ॥ हे जिन०॥४ समारी प्रकृति सुन्नियाई, मुनि-कास्ता तब हो पाई। निराकुल आनंद असहाई, तीनलोक सरदार॥ हे जिन०॥५ सारा मन्द्र हु नहि पाने, कहा लिए 'भागचच्द' गाने। सुनुशुरे चरनाबुज ब्यावे, भवसागर सों तार ॥ हे जिन०॥६

## छहढाला

### सोरठा

तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिवस्वरूप शिवकार, नमहुंत्रियोग सभारिके॥ र पहिलो ढाला। चौपाई (१४ मात्रा)

के तिभूवन में जीव अनत । सुख चाहें दुखतें भयवत ।
ताते दुखहारी सुक्ककार । करें सीख गुरु करणा धारि ।।२
ताहि सुना भवि मन थिर आन । ओ चाहो अपनो कत्यान ।
मोह महामद पियो अनादि । भूति आपको भरमत बादि ।।३
तास भ्रमन की है बहु कथा । पे कुछ कह कही मुनि जया ।
काल अनंत नियोद महार । बीत्यो एकेंद्रियन्तन धार ॥४
एक क्वास में अठदश बार । जन्यो मरघो भरघो दुख भार ।
निकषि मुमि जल पावक भयो । पवन प्रत्येक वनस्पति ययो ॥४
दुसँभ लहि ज्यों चितामणी । त्यो परजाय नही त्रस तणी ।

लटिपपीलि अलि आदि शरीर । घरधर मरघो सही बहु पीर ॥६ कबहुँ पंचेन्द्रिय पशु भयो । मनविन निपट अज्ञानी थयो । सिहादिक सैनी ह्वै कूर। निवल पशु हति खाये भूर। ७ कबहुं आप भयो बलहोन। सवलनिकरि खायो अति दोन। छेदन भेदन भूखपियास। भार-बहन हिम जातप त्रास।। 🖛 बध बंधन आदिक दुख घने । कोटि जोभते जात न भने । अतिसंक्लेश भावते मरचो। घोर शुभ्रसागर में परघो।। ६ तहाँ भूमि परसत दुख इस्यो । वीकृ सहस इसै तन तिस्यो । तहाँ राधशोणितवाहिनी। कृमिकूलकलित देह-दाहिनी॥१० सेमरतकजत दलअसिपत्र । असि ज्यों देह विदार तत्र । मेरसमान लोह गलि जाय। ऐसी शीत उष्णता थाय॥११ तिलतिल करहि देहके खड। असूर भिड़ावै दुष्टप्रचंड। सिंधुनोरते प्यास न जाय । तौ पण एक न बूद लहाय ॥ १२ तीन लोक को नाज जुखाय। मिटैन भूख कणान लहाय। ये दुखा ब्हु सागरलीं सहे। कर्मजोगतैं नरतन लहे।।१३ जननी उदर बस्यो नवमास । अंग सकुवतै पाई त्रास । निकसत जे दुख पाये घोर। तिनको कहत न आव ओर ॥१४ बालपने में ज्ञान न लह्यो। तरुण समय तरुणीरत रह्यो। अर्धमृतकसम बुढ़ापनो । केसे रूप लखे आपनो ॥१४ कभी अकामनिर्जरा करै। भवनित्रक में सुरतन धरै। विषय चाह दावानल दह्यो । मरत विलाप करत दूख सह्यो ॥१६ जो विमानवासी हू थाय । सम्यक्दर्शन विन दुख पाय । तहुँती चय थावरतन धरे । यो परिवर्तन पूरे करे ॥१७ दूसरो डाल । पद्धरी खन्द ।

ऐसे स्थ्या वृग्ज्ञानचरन । वश भ्रमत भरत दुख जन्ममरण ।

बातैं इनको तिबए सुजान । सुन तिन सक्षेप कहूँ बखान ॥१ जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व । सरधै तिनमाहि विपर्ययत्व । चेतन को है उपयोगरूप। बिन मूरित चिन मूरित अनुप। पुद्गल नभ धर्म अधर्मकाल । इनते न्यारी है जीव-चाल । ताकों न जान विपरीत मान । करि, करै देहमें निज पिछान ॥३ मैं सुखी दुखी मैं रक राव। मेरो धन गृह गोधन प्रभाव। मेरे सुत तिय मैं सबल दीन। बेरूप सुभग मुरख प्रवीन ॥४ तन उपजत अपनी उपज जानि । तन नशत आपको नाशमानि । रागादि प्रगट जे दु खदैन। तिनहीं को सेवत गिनहि चैन।। ५ शभ-अशभ बध के फलमझार। रति अरति करै निजयद विसार। आतमहितहेत् विराग ज्ञान। ते लखे आपको कष्टदान ॥६ रोकी न चाह निजशनित खोय। शिवरूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान । सो दुखदायक अज्ञान जान ॥७ इनजुन विषयनि में जो प्रवृत्त । ताको जानौँ मिध्याचरित्त । यह यिथ्यात्वादि निसर्ग जेह । अब जे गृहीत सुनिये सु तेह ।। द जो कुगुरु कुदेव कुछर्म सेव। पोर्ष चिर दर्शन मोह एव। अन्तररागादिक धरे जेह। बाहर धन अम्बरते सनेह ॥६ धारै कुलिंग लहि महतभाव । ते कुगुरु जनमजल उपलनाव । जे रागदोषमलकरि मलीन । बनितागदादिजुत चिन्हचीन ॥१० ते है क्देव तिनकी जुसेव। शठ करत न तिर भवभ्रमनछेव। रागादिभाव हिंसा समेत । दर्वित त्रसथावर मरनखेत ॥११ जे किया तिन्हें जानह कुधम। तिन सरधं जीव लहै अशर्म। याको गृहतमिथ्यात जान । अब सुन गृहीत जो है कुज्ञान ॥१२ एकातवाद दूषित समस्त । विषयादिक पोषक अप्रशस्त । कपिलादिरचित श्रुतको अभ्यास । सोहै ऋबोध बहु देन त्रास ॥१३ जो ख्यातिलाभ पूजादि चाह । धरि करते विविधविधि देहदाह ।

आतम अनात्म के ज्ञानहीन । वे वे करनी तनकरनकीन ।।१४ ते सब मिथ्याचारित्र त्यागि । अब आतम के हितपंथ लागि । जगजालभ्रमनको देहु त्यागि । अब दौलत, निव आतम सुपागि ।।१%

### तीसरी ढाल । नरेन्द्र छन्द (कोगीरासा)

आतम को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहि न तातें, शिव मग लाग्यो चहिए। सम्यक्दशंन ज्ञान चरन शिव मग सो द्विष्ठ विचारो । जो सत्यारथ रूप सुनिश्चव, कारन सो व्यवहारो ॥१ परद्रव्यनिते भिन्न आपमे श्रेचि, सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जानपनी, सो सम्यक्जानकला है। आपरूप में लोन रहै थिर, सम्यक्तवारित सोई। अब व्यवहार मोखमग सुनिए, हेत नियत को होई ॥२ जीव अजीव तत्त्व अरु आस्त्रव, बधरु सबर जानी । निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यो सरधानी। हैं सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानी। तिनको सुनि सामान्यविशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनी ॥२ बहिरातम अतरआतम, परमातम जीव त्रिधा है। देह जीवको एक गिनै, बहिरातम तत्त्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविधिके, अन्तर आतम ज्ञानी । द्विविध सगबिन शुधउपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी ॥४ मध्यम अन्तर आतम हैं जे, देवव्रती आगारी। जवन करे अविरतसमद्ष्टि, तीनों शिवमगचारी। सकल निकल परमातम देविध, तिनमे घाति निवारी। श्री अरहत सकल परमातम, लोकालोक निहारी ॥४ ज्ञानशरीरो त्रिविध कर्ममल-वर्जित सिद्ध महंता। ते हैं निकल अमल परमातम, भोगें शर्म अनंता ।

बहिरातमता हेय जानि तजि, अंतर आतम हुजै। परमातम को ध्याय निरन्तर, जो नित आनद पूर्ज ।।६ चतनता बिन सो अजीव हैं, पंच भेद ताके हैं। पुद्गल पच वरन, रसपन गध दूफरस बसुजाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी। सकल द्रव्य को वास जासमें, सो आकाश पिछानी । नियत बरतना निश्चिदन सो व्यवहारकाल परिमानो। यों अजीव अब आसव मृतिए, मन-वच-काय त्रियोगा । मिथ्या अविरत अरु कवाय, परमाद सहित उपयोगा ॥= ये ही आतम के दुखकारन, ताते इनको तजिए । जीवप्रदेश बन्ने विधिसो, सो बन्नन कबहु न सजिए। शमदम सो जो कर्म न आवै, सो सबर आदरिये। तपबलते विधिश्चरन निरजरा, ताहि सदा आचरिये।।६ सकल करमते रहित अवस्था, सो शिव थिरसूखकारी। इहविधि जो सरधा तत्त्वन की, सो समकित व्यौहारी।

तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिनमृति निरूपी ॥७ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो । यहू मान समांकत को कारन, अब्ट अंगजुत धारो ॥१० वसुमद टारि निवारि त्रिषठता, षट् अनायतन त्यागी । शकादिक वसुदोष बिना, सवेगादिक चित पागी । अष्ट अंग अरु दोष पचीसों, अब संक्षेपहु कहिए। बिन जानेते दोष गुननको, कैसे तजिए गहिए ॥११ जिनवच में शकान धारि वृष, भव सुख वांछाभानै। मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्त्व कुतत्त्व पिछानै। निजगुन अर पर अवगुन ढाकै, वा जिनधर्म बढादै। कामादिक कर वृषते चिगते, निजपरको सुदृढावै ॥१२

श्वर्मीसों गऊवच्छ-प्रोतिसम, कर जिन्धर्म दिपावै । इन गुनते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपायै। पिता भूप बा मातुल नृप जो, होय तो न मद ठानै। मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बलको मदभानै ॥१३ तपको मद न मद जुप्रभृताको, करै न सो निज जानै। मदधारै तो येहि दोष वसु, समकित को मल ठानै। कुगुरु-कुदेव-कुदुष-सेवक को, नहि प्रशंस उचरै है। जिनमृनि जिनश्रत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे है।।१४ दोषरहित गुनसहित सुधी जे, सम्यक्दरश सजे हैं। चरित मोहबश लेश न सजन, पै सुरनाथ जजे हैं। गेहीपंगृह मे न रचं ज्यों, जल में भिन्न कमल है। नगरनारिको प्यार यथा, कादे मे हेर अमल है।।१५ प्रथम नरक विन षटभ ज्योतिष, वान भवन षेंड नारी। यावर विकलत्रय पर्शमे नहि, उपजत समकितधारी। तोनलोक तिहुं कालमाहि नहि, दर्शन-सम सुखकारी। सकल धरमका मूल यही, इस विन करनी दुखकारी ॥१६ मोक्ष महल की परथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यकता न लहै सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। 'दौल' समझ सुन चेत स्याने, काल वृथा मत खोवै। थह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहिं होने ॥१७

#### स्रोधी ताल

दोहा

सम्यक श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यक्ज्ञान । स्वपर अर्थ बहु धर्मजूत, जो प्रगटावन भान ॥१

#### रोला छन्व

-सन्यकसार्थं ज्ञान हाय, पै भिन्न अराधो ।

लक्षण श्रद्धा जान, दुहुमें भेद अवाधी 🛭 सम्बक्तारण जान, ज्ञान कारज है सोई। युगपद होते हू, प्रकाश दीपकते होई ॥२ तास भेद दो हैं परोक्ष, परतछ तिनमाही। मित श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मनते उपजाही। अवधिज्ञान मनपर्जय, दो है देशप्रतच्छा । द्रव्यक्षेत्रपरिमान लिए जानै जिय स्वच्छा ॥३ सकल द्रव्य के गृत अनत, परजाय अनन्ता। जाने एक काल, प्रगट केवलि भगवता । ज्ञान समान न आन, जगत मे सुख का कारन। इह परमामृत जन्म, जरामृत-रोग निवारन ॥४ कोटि जनम तप तप, ज्ञान बिय कर्म झरै जे। ज्ञानी के छिनमाहि त्रिगुप्तित सहज टरै ते। मुनिवत धार अनत बार, ग्रीवक उपजायो। पै निज आतमज्ञान बिना सख लेश न पायो ॥ ४ ताते जिनवर कथित, तत्त्व अभ्यास करीजै। सशय विम्नम मोह, त्याग आपौ लखि लीजे। यह मानुषपरजाय, सकूल सनिबौ जिनवानी। इहिवधि गये न मिले, स मिण ज्यों उद्धिसमानी ॥६ धन समाज गज बाज राज, तो काज न आव। ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावै। तास ज्ञान को कारन, स्वपरविवेक बखान्यो। कोटि उपाय बनाय, भव्य ताको उर आन्यो ॥७-जे पूरव शिव गये, जाय अब आगे जैहैं। सो सब महिमा ज्ञानतनी, मुनिनाथ कहै है। विषयचाह-दव-दाह, जगतजन अरिन दझावै। तासु उपाय न आन ज्ञान घनघान बुझावै।। 🖙

पुण्य पाप-४ल मांहि, हरख बिलखों मत भाई। यह पूदगल परजाय, उपजि बिनसै थिर थाई। लाख बात को बात यहै, निश्चय उर लावो। तोरि सकल जगदंदफद, निज बातम ध्याबो ॥ ६ सम्यक्जानी होइ, बहुरि दृढ़ चारित लीजै। एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कहीज। त्रसहिंसाको त्याग वृथा थावर न संघार। परविधकार कठोर निद्य नहि वयन उचारै।।१० जल मतिकाबिन और नाहिक छुगहै अदत्ता। निज बनिता विन सकल नारिसौ रहै विरत्ता। अपनो शक्ति विचार परिग्रह थोरी राखें। दश दिशा गमन-प्रमान, ठान तमु सीम न नाखै ॥११ ताहमे किर ग्राम गलो, गृहु बाग बजारा। गमन-गमन प्रमान ठान अन सकल निवास। काहकी धनहानि, किसी जयहार न चितै। देय न सो उपदेश, हाय अघ बनिज कृषोते । १६ कर प्रमाद जल भूभि, वृक्ष पावक न विराध । असि धन हल हिसोपकरन, नहि दे जस लाधै। रागदाय-करनार कथा, कबह न स्नीजै। और हु अनरथदड, हेतु अत्र तिन्है न की जै । १३ धर उर समनाभाव सदा, सामायिक करिये। पर्व चतुष्टय माहि पाप तिज प्रोषध धरिये। भोग और उपभोग नियमकरि ममत् निवारे। मुनि को भोजन देय फेर, निज करोंह अहारै ॥१४ बारह वृत के अतीचार, पन पन न लगावै। मरन समय संन्यास धारि, तसू दोष नशाव ।

यों आवक ब्रत पाल स्वर्ग, सोलम उपजावे। तहँते चय नरजन्म पाय मुनि ह्वं शिव जावे।।१५ पांचवीं द्वाल। सखी छन्द (१४ मात्रा)

मूनि सकल बती बडभागी, भवभोगनते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चितो अनुप्रेक्षा भाई ॥१ इन चितन समरस जागै, जिमि ज्वलन पवनके लागै । जबही जिय आतम जानै, तबही जिय शिवसूख ठानै ॥२ जीवन गृह गोधन नारी, हय गय जन आजाकारी। इन्द्रिय भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई।।३ सर असर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हिंद काल दले ते। मणि मन तत्र बहु होई, मरते न बचावै कोई ॥४ चहुंगतिदुख जीव भरे है, परिवर्तन पच करे हैं। सबविधि सप्तार असारा, यामे सख नाहि लगारा । ४ शाभ अशाभ करम फल जेते. भोगै जिय एक्हि तेते। सून दारा होय न सोरी, सब स्वारथ के हे भारी ॥६ जलपय ज्यो जियतन मेला. पै भिन्न भिन्न नहि भेला। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यो ह्वं इक मिलि सत रामा ॥७ पल-रुधिर राध-मल-थैली, कीकस वसादित मेलो। नव द्वार बहैं घिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥= जो जोगन की चपलाई, ताते हैं आस्त्रव भाई। आस्रव दुखकार धनेरे, बुधिवन्त तिन्हें निरवेरे ॥६ जिन पुण्यपा नहि कीना, आतम अनुभव चित दोना। तिन हो विधि आवत रोके, सवरलहिं सुख अवलोके । १० निज काल पाय विधि झरना, ताशौ निज काज न सरना। तप करिजो कर्मखानै, सोई शिवसूख दरसावै।।११ किनहून करचान धरै को, षट्द्रव्यमयो न हरै को। सो लोकमाहि बिन समता, दुख सहै जीव नित भ्रमता । १२ अंतिम ग्रीवकलों की हह, पायो अनतिविर्या पद। पर सम्बक्शान न लाध्यो, दुर्लग्न निजमें ग्रुनि साध्यो ॥१३ के भाव मोहदे न्यारे, वृग ज्ञान त्रतादिक सारे। सो धमं जर्ब जिय धारे, तवहाँ ग्रुख सकल निहारे ॥१४ सो धमं जर्ब जिय धारे, तवहाँ ग्रुख सकल निहारे ॥१४ सो धमं जुनिकरिद धरिये, तिनशे करत्ति उचरिये। ताको सुनिये भवि ग्राभी, अपनी अनुभूति पिछानी॥१४ स्टी बाल । हरिगीता स्वस्थे

छटी हाल (हरिगीता छन्त) षट्काय जीव न हननते, सब विधि दरवहिंसा-टरी। रागाद भाव निवारते, हिंसान भावित अवतरी। जिनके न लेश मुषान जल तुन हु बिनादीयो गहैं। अठद ासहस विधि शील धर चिद्बह्य में नित रम रहें ॥ १ अन्तर चतुर्दश भेद थाहिर सग दशधातै टली। परम द तजि च उकर मही लखि समिति इंगितै चलें। जग मृहितकर सब अहितहर श्रुतिसुखद सब सद्यय हरें। भ्रमरोग-हर जिनके वचन मूखचद्रते अमृत झरे॥२ छचालीस दोष बिना सुकूल श्रावकतणे घर अशनको। ले तप बढ़ावन हेत नहिं तन पोषते ति उसन को। श्चित्रान सजम उपकरन लखिके गहे लखिके धरे। निर्जतु थान विलोकि तन-मलमूत्र-श्लेषम परिहरैं॥३ सम्यक् प्रकार निरोधि मन-वच-काय आतम ध्यावते । तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगन उपल खाज खुजावते। रसरूप गंध तथा फरस अरु शब्द शभ असहावने। तिनमें न राग विरोध पंचेन्द्रियजयन पर पावने ॥४ समता सम्हारे थित उचारे बदना जिन देव को। नित करें श्रुत रित धरे प्रतिकम तजे तन अहमेव को । जिनके न न्हीन न दंतधोवन लेश अम्बर आवरन। भूमाहि पिछली रयनि में कछ शयन एकाशन करन ॥५

इक बार दिन में लें अहार खड़े अलप निज पान में। कचलोच करत न डरत परिषहसों लगे निज ब्यानमें। अरिमित्र महल मसान कचन काच निदन युति करन। अर्घावतारन असिप्रहारन में सदा समता धरन ॥६ तप तपै द्वादश धरे वृष दश रतनत्रय सेवे सदा। मूनि साथमे वा एक विचरे चहै नहि भवसुख कदा। यो है सकल सजम चरित सुनिये स्वरूपाचरन अब। जिस होत प्रगटै आपनी निधि मिटै परकी प्रवृत्ति सब ॥७ जिन परम पैनी सुबुधि छंनी डारि अतर भेदिया। वरनादि अरु रागादितै निज भाव को न्यारा किया। निजमाहि निजके हेत् निजकर आपको आपै गह्यो। गुनगुनी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रह्यो ॥ ५ जहंध्यानध्याताध्येयको न विकल्प वचभंद न जहाँ। चिदभाव कम चिदेश करता चेतना किया तहाँ। तीनो अभिन्न अखिन्न शुध उपयोग की निश्चल दशा। प्रकटी जहाँ दुग ज्ञान वृत ये तीनधा एक लशा।। ६ परमान नय निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखें। द्ग ज्ञान सुख-वलभय सदा नहि आन भावजु मो विखी। मैं साध्य साधक में अबाधक कम अरु तस फल निते। चितपिड चड अखड सुगुन, करडच्युत पुनि कलनितै ॥ १० यो चित निज मं थिर भये तिन अकथ जो आनद लह्यो। सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहिमिद्रकै नाही कह्यो। तब ही शुकलध्यानाग्निकर चउघाति विधिकानन दह्यो। सब लक्ष्यो केवलज्ञानकरि भविलोककौ शिवसग कह्यो ॥११ पुनि घाति शेष अघाति विधि छिनमाहि अष्टम भू बसै। वसुकर्भ विनशें सुगुन वसु सम्यक्त्व आदिक सब लहीं।

संसार खार वपार पारावाद तिव तीर्रोह गये।
अविकार अकल अरूप घुम जिद्रूप अविनाशी भये।।१२
निजमाहि लोक अलोक गुन परजाय प्रतिबिंबित थये।
रहिहैं अनंतानंतकाल यथा तथा शिव परि नये।
अनि सन्य हैं जे जीव नरभव पाय यह कारज किया।
तिनहीं अनादो भ्रमन पचप्रकार तिज वर सुख लिया।।१३
मुख्योपचार दुमेद यों बहुआणि रत्नत्रय घरें।
अन्य घरंगे ते शिव लहैं तिन सुजस जल जगमल हरे।
इमि जान आलस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो।
जवलों न रोग जरा गहै तबनों जगत निज हित करो।।१४
यह राग आग दहै सदा ताते समामृत केइये।
कहा रच्यो परपद मे न तेरो पद यहै क्यों हुख सहै।
अब दौल, होउ सुखी स्वपद रिच वाव मत जुको वहै।।१४

### बोहा

इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्कल बैशाख। करघो तत्त्व उपदेश यह, लखि बुधजन की भाख।।१६ लचुघो तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल। सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल।।१७

इति श्री पं० दौलतरामजीकृत छहढाला समाप्त ।

# भी तत्त्वार्थाधिगममोक्षशास्त्रम्

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतार कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।१। तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्-दर्शनम् ।२। तन्निसर्गादधिगमाद्वा ।३। जीवाजीवास्रवबन्धस्वरनिर्जरा-मोक्षास्तत्त्वम् ।४। नामस्यापनाद्रव्यभावतस्तन्त्यास ।४। प्रमाणनयै-रधिगमः ।६। निर्देशस्त्रामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः सस्सख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्च ॥८। मतिश्रुतावधि-मनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् । १। तत्त्रमाणे । १०। आद्ये परोक्षम् । ११। प्रत्यक्षमन्यत्।१२। मतिःस्मृतिः सज्ञा चिन्ताऽभिनिबोधः इत्यनर्यान्तरम् ।१३। तर्विद्वियानिन्द्रियनिमित्तम् ।१४। अवग्रहेहाऽवायधारणाः ।१५। बहुबहुविधक्षिप्राऽनि सृताऽनुक्तध्रवाणां सेतराणाम् ।१६। अर्थस्य ।१७३ व्यञ्जनस्यावग्रहः ।१६। न चक्षुरानिन्द्रियाभ्याम् ।१६। श्रुतं मतिपूव द्वयनेकद्वादशभेदम् ।२०। भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ।२१। क्षयोप-शमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ।२२। ऋजुवियुलमती मन पर्ययः ।२३। विशुद्धधप्रतिपाताभ्या तद्विशेषः ।२४। विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषये-भ्योऽविधमनःपर्ययोः ।२५। मतिश्रुतदोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ।२६। रूपिष्ववधेः ।२७। तदनन्तभागे मन पर्ययस्य ।२८। सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ।२६। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ।३०। मतिश्रुतावद्ययो विपर्ययश्च 🗦 १। सदसतोर विशेषाद्यदुच्छोपलब्धेशन्मत्त-वत् ।३२। नेगमसग्रहव्यवहारजुंसूत्रशब्दसमभिरूदैवंभूता नयाः ॥३३॥

> ज्ञानदर्शनयोस्तत्वं नयानां चैव लक्षणम् । ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम् ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षज्ञास्त्रे प्रथमोऽक्यायः ।

औपशमिकक्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारि-णामिकौ च ।१। द्विनवाष्टादशैकविशतित्रिभेदा यथाऋमम् ।२। सम्य-बत्वचारित्रे । ३। ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च ।४। ज्ञाना-ज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपचभेदाः सम्यक्तवचारित्रसंयमासंयमाध्च ।४। गतिकषायाँलगमिण्या**दर्शनाऽज्ञानासय**ताऽसिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्र्ये-कैकैकैकबर्भदाः ।६ः जीवभव्याऽभव्यत्वानि च ।७। उपयोगो लक्षणम् la। स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः । १। ससारिणो मुक्ताश्च ।१०। समनस्का-Sमनस्काः ।११। संसारिणस्त्रसस्यावराः ।१२। पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्प-तयः स्थावरा. ११३। द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ११४। पञ्चेन्द्रियाणि ११४। द्विविधानि ।१६। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ।१८। लब्ध्युपयोगौ भावे-न्द्रियम् ।१६। स्पर्शनरसन्द्राणचक्षुःश्रोत्राणि ।१६। स्पर्शरसगधवर्ण-शब्दास्तदर्थाः ।२०। श्रुतमनिन्द्रियस्य ।२१। वनस्पत्यन्तानामेकम १२२। कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ।२३। सिक्कनः समनस्काः ।२४। तिग्रहगती कर्मयोगः ।२४। अनुश्रेणि गतिः ।२६। अविग्रहा जीवस्य ।२७ विग्रहावती च संसारिणः प्राक् चतुभ्यं: ।२८। एकसमयाऽविग्रहा ।२६। एकं द्वी त्रीम्बाऽनाहारकः ।३०। सम्मर्छनगर्भो-पपादाज्जनम ।३१। सचित्तशीतसंवताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ।३२। जरायुजाण्डजपोताना गर्भः ।३३। देवनारकाणामुपपादः ।३४**।** शेषाणां सम्मुर्छनम् ।३५। औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ।३६। परं परं सूहनं ।३७। प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राकृतैजसात् ।३८। अनंतगुणं परे ।३६। अप्रतीघाते ।४०। अनादिसंबधे च ।४१। सर्वस्य ।४२। तदादोनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।४३। निरु-पभोगमन्त्यं ।४४। गर्भसमुर्छनजमाद्य ।४५। जीपपादिकं वैकिथिकं ।४६। लब्बिप्रत्ययं च ।४७। तैजसमिप ।४८। शुभं विशुद्धमन्याचाति

चाहारकं प्रमत्तस्यतस्येव ।४६। नारकसंगृज्छिनो नपुसकानि ।५० न देवा ।५१। क्षेषास्त्रिवेदा. ।५२। बौपपादिकचरम।त्तमदेहाऽसंख्येय-वर्षायुषीऽनपतस्यायुष:।५३।

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

रत्नशर्कराबालुकापकश्वमतमोमहातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता-काशप्रतिष्ठाः सप्तारधोऽधं १। तासु त्रिशत्पचिवशतिपचदशदशिन-पचोनैकनरकशतसहस्राणि पच चैव ययाक्रम ।२। नारका नित्याऽशुभ-तरलेश्यापरिणामदेहवेदन।विक्रियाः ।३। परस्परोदीरितदुःखाः ।४। सामिलच्टाऽसुरोदीरितदु:खाश्च प्राक् चतुर्थाः । १। तेष्वेकत्रिसप्तदश-सप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशस्त्रात्सागरोपमा सत्वाना परा स्थितिः ।६। जबृद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ।७। द्विद्विविष्कभाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणोवलयाकृतयः ।=। तन्मध्ये मेरुनाभिव तो योजनशत-सहस्रविष्कभो जबुद्वीपः । ह। भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरा-वतवषक्षित्राणि ।१०। तदिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्ति-षधनीलक्षमिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ।११। हेमार्जनतपनायवैड्यंरजत-हेमसयाः ।१२। सणिविचित्रपादर्वा उपरिमृते च तुल्यविस्ताराः ।१३। पद्ममहापद्मतिगिछकेशरिमहापुडरीकपुडरीकाह्नदास्तेषामुपरि प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदढंविष्कमो हृदः ।१५। दशयोजनावगाहः ।१६। तन्मध्ये योजन पुष्करम् ।१७। तद्द्विगुणद्विगुणा ह्रदाः पुष्कराणि च । १८। तन्निवासिन्यो देव्य श्रीह्रीघृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पत्योपम-स्थितयः ससामानिकपरिषत्काः । १६। गगासिधुराहिद्रोहितास्याहरिद्ध-रिकातासीतासीतोदानारीनरकातासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरि-तस्तन्मघ्यमा ।२०। द्वयोर्द्वयो पूर्वी: पूर्वमा ।२१। शेषास्त्वपरमा: ।२२। चतुर्देशनदीसहस्रपरिवृता गर्गासिघ्वादयो नचः ।२३। भरत: षड्विशतिपचयोजनशतविस्नारः षट्चैकोनविशतिभागा योजनस्य ।२४। तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरेवर्षा विदेहांताः ।२४। उत्तरा

दक्षिणतुल्याः ।२६। सरतैरावतयोवृ दिह्नासी चट्समयाभ्यामुर्त्साप्यस्य वर्माण्णीभ्यां ।२७। ताभ्यामपरा सूमयोऽवस्थिताः ।२८। एकद्वित्रपत्यो-मस्यतयो हैमवतकहारिवर्षकदेवकुरवकाः ।२८। तथोत्तराः ।३०। विवेहेषु राक्येयकालाः । १। सरतस्य विष्कृषो वेनुद्रीपस्य नवतिवर्तन्त्रामाः ।३२। द्विर्धातकीक्षवे ।३३। पुरुत्तराहे च ।३४। माङ्गानुवोत्तरान्मतुष्याः ।३२। वार्षा स्वच्छादव ।३३। पुरुत्तराहे स्वच्छादव ।३६। मरतैरावतिवद्धाः कर्मसूमयो- इत्यत्र वेवकुक्तरकुष्टस्यः ।३७। नृस्यितो परावरे त्रिपत्योपमातर्महूर्ले ।३६। निययोनमातर्महुर्ले ।३६। निययोनमातर्महुर्ले ।३६।

इति तत्त्रार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ।:३॥

वेवाष्वर्तुणिकायाः ।१। वादितिश्वषु पीतांतलेख्याः ।२। वशाष्टपणद्वादयविकल्याः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ।३। इन्द्रसामानिकवायन्त्रिव्वारम् रक्षांकपालागीकप्रकोणेकाणियोग्याकि लिखिकाश्चकद्यः ।४।
प्राथादिक्याल्याक्यालाय्यां व्यतप्रयोगिष्काः ।४। पूर्वयोद्धिन्द्राः ।६।
कायप्रवीचारा वा ऐशानात् ।७। शेषाः स्पर्यक्षण्यस्मनः प्रवीचाराः
।६। परेऽप्रवीचाराः ।१। भवनवासिनोऽपुरतगाविद्युत्पुण्गीनिनवातस्तः
।तिविद्यद्विद्योपदिककुमाराः ।१०। व्यत्याः किक्रपिकपुरुष्पकृतिनवातस्तः
यसालसभूतपिथाचाः ।११। व्यत्याः किक्रपिकपुरुष्पकृतिमार्याः विद्यास्यक्षम् ।११। व्यत्याः
कार्यासास्य ।११। मेरुप्रविणा नित्यग्तयो नृत्योक्षमः ।११। वरकृतः
कालविमागः ।१४। वर्षप्रविणा नित्यग्तयो नृत्योकः ।१६। कल्पोपपत्राः कल्यातीतास्त्र ।१०। वर्षप्रपि ।१६। सीवर्यकान्तवात्वस्तुमरमार्विद्य-

बहाबह्योत्तरकात्परकापिष्ट्युकमहासुक्तारासहस्रारेव्यानतप्राणतयो-रारणाच्युतयोर्गवसु प्रैवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु सर्वार्थ-सिद्धौ च ११६। स्थितिप्रचावसुबसुत्तिकस्यावसुद्धीद्वियावद्विवयती- अधिकाः ।२०। गतिसरीरपरिषद्दाभिमानतो होनाः ।२१। पीतपप्रसूक्तसेवया द्विषिययेषु ।२२। आग्यैवेयकेम्यः कल्याः ।२३। बहुालोकालयाः
लोकांतिकाः ।२४। सारस्वतादित्यवङ्खघरणगर्वतोयतुषिताव्यावाद्यारिस्टार्स्य ।२१। विवयपदिषु द्विचरपाः ।२६। वीपगदिकमनुष्येभ्यः शेषारिसर्वयानायः ।२५। निवतिरसुरनागसुगर्वद्वीययेषाणां सागरोपर्वाद्वीय विपत्योपमार्धेहोनिभताः ।२६। सोधर्मशानयोः सागरोपर्वाद्वीक ।२६।
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ।३०। विस्तरनर्वेकावत्रात्रयोदशपंवदसभिरधिकानि तु ।३१। जारणाच्युतादुर्व्यमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ।३२। अपरा पत्योपममधिकम् ।३३। परतः
परतः पूर्वी पूर्वनितराः ।३४। नारकाणां च दितीयादिषु ।३१। दशवर्षतहलाणि प्रयमायां ।३६। भवनेषु च ।३०। व्यत्रायाणं च ।३०।
परा पत्योपममधिक ।३२। ज्योतिरकाणां च ।४०। तदस्ट्यायोऽपरा
।४१। लोकांतिकानामध्ये सागरोपमाणि सर्वेषाम ॥४२।

### इति तत्त्वार्याधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्योऽध्यायः ॥४॥

बजीवकाया धर्मावर्मकाश्चपुर्वजः ।१। प्रव्याणि ।२। जीवास्क १३। नित्यावस्थितात्यरूपाणि ।४। रूपिणः पुर्वजाः ।४। जा आकाद्या-देकब्रव्याणि ।६। निष्क्र्याणिय ।७। जसक्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेक-जीवानी ।६। आकासस्यानंता ।६। तंत्रव्यातंत्रवयास्त्र पुर्वजानो ।१०। नानोः।११। जोकालाचेऽवयाहः ११२। धर्माधर्मवाः क्रस्ते ।१३। एक-वेद्याविषु माज्यः पुर्वजानो ।१४। जस्वित्यप्रमायादिषु जीवानो ।१४। अदे-धर्मश्चार्विष्वर्षाभ्या प्रदेशकानो ११६। शिविस्वरुपमहो धर्माधर्मयोत्सकारः ११७। जाकाधस्यावयाहः १६०। खरीरबाह्मकः प्राणापानाः पुर्वजा- नाम् ।१६। युज्जदुःखजीवतमरणोपप्रहारुव ।२०। परस्परोपप्रहो जीवानां ।२१। वर्तनापरिणामिक्यापरत्वापरत्वे च कालस्य ।२२। स्पर्धरसगधवर्णवंतः पुद्गलाः ।२३। शन्दवंद्यदीक्ष्म्यस्यौत्यसंस्थानभ्रेदतमक्षप्रयातपोष्णोतवंतस्य ।२४। अणवः स्कन्धारुव ।२५। भ्रेदसंवातेम्य
उत्पद्मते ।२०। भ्रेदादणुः ।२७। भ्रेदसंवाताम्यां चाक्षुषः ।२८। सद्द्वस्यलक्षणं ।२६। उत्पादम्यस्यक्षोत्र्ययुक्त सत् ।३०। तद्भावात्यय नित्यं
१३१। अर्पतानिपतस्यद्भः ।३२। स्मिक्कक्षत्याद् बन्धः ।३३। न जवन्यगुणानां ।३४। गुणसम्य सद्धानां ।३४। द्वस्यिकाविगुणानां तु ।३६।
वेद्येऽधिकी पारिणामिकी च ।३७। गुणपर्ययवद्वस्यं ।३६। कालस्य
१३६। सोजनतसमयः ।४०। द्रव्यात्रया निर्मुणाः गुणाः ।४१। तद्मावः
परिणामः ।४२।।

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥४॥

११६। साथा वैवैस्योतस्य ११६। जल्पारंभपरिष्रहृत्वंभानुवस्य ११६। स्वभावमार्ववं च ११६। निःश्वीलवतत्वं च सर्वेषां ११६। सरागसंयमसंयभासंयमाकंप्रतिवंदाबालतपां सं देवस्य १२०। सम्यवस्यं च १२१।
योगवक्रताविसंवादव चाशुक्रस्य नाम्नः १२२। तद्विपरीत शुक्रस्य १२३।
दश्चेनविश्वद्विवनयसपन्नता श्रांलवतेष्वनतीचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगी शक्तितस्यानपसी साधुसमाधिर्वयावृत्यकरणमहंदाचायंबहुस्वतप्रववनभक्तिरावक्ष्यकापरिहाणि मागप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्षकरस्य १२४। पशस्यिवदाश्यमे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने
च नोचेनावस्य १२५। तद्विष्ययां नीचेवृत्यन्तेवहै चोत्तरस्य १२६।

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे बच्ठोऽह्यायः ॥६॥

हिसान्तरत्याबह्यपरिमहेस्यो विरतिनं त ।१। वेशसवंतोऽणुमह्ती तस्वयंथं भावनाः यंच पच ।३। वाहमनोगुप्तीयंवानितक्षेपणस-मित्यावोकितपानभोजनानि पच ।४। कोधलोभभावत्वहास्यप्रदाक्या-नान्यनुवीचिमाचण च पच ।४। कुन्यागार्विमोचितावात्यरोपरोजाक-रणभश्यपृद्धं सद्धमाविसंवादाः यंच ।६। स्त्रीरागकवाश्रवणतम्मोह-रागितरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरंसस्वारीरसस्कारत्यागाः यंच ।७। मनोज्ञामनोमेद्वियविषयरागद्वेषवर्जनानि यंच ।६। हिंसादिष्वहा-मृत्रापायाववयक्षंत्रम् ।६। दुःखमेव वा ।१०। मेत्रीप्रमोक्काव्यमाष्य-स्थानि च सत्वनुणाधिकवित्यस्यानाविषयेषु ।११। वणकायस्वभाव-वा सवेषवर्ष्याचार्चं ।१२। प्रमत्योगात्श्राणस्यरोपण हिंसा ।१३। असविधानवन्तुः ।१५। अस्तावानं तेस्य ।१३। वेषुनावहृष्यः ।१६। मृष्ठां परिष्यहः ।१७। निःयत्यो बादा । वार्यनेवाराव्यस्य

वतोऽनारी ।२०। दिग्देशानर्थंदंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोग-परिमाणातिथिसंविभागवतसपन्नश्च ।२१। मारणांतिकीं सल्लेखनां बोषिता ।२२। शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्-दृष्टिस्तीचाराः ।२३। वतशीलेषु पंच पंच ययात्रम ।२४। बंधवधच्छे-दातिभारारोपणान्नपाननिशोधाः ।२५। मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूट-लेखिकयान्यासापहारसाकारमंत्रभेदाः ।२६। स्तेनप्रयोगतदाहृतादान-विरुद्धराज्यातिकमहीन।धिकमानोन्यानप्रतिरूपकव्यवहाराः ।२७। पर-विवाहकरणेत्वरिकापरिगृहोतापरिगृहोता नयनानमञ्जीहाका-मतीवाभिनिवेशः ।२८। क्षत्रवास्त्र्राहरण्यसुवर्णञ्चनधान्यदासीदासकृष्य-प्रमाणातिकमाः ।२६। दृश्विधस्तियंग्व्यतिकमक्षेत्रविद्यस्यत्वत्तराधा-नानि ।३०। आनयनप्रेव्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षपा: ।३१। कंदर्प-कौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याश्चिक्करणोपभोगपरिभोगानशंक्यानि योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्वानानि ।३३। अप्रत्यवेक्षितात्रमाजि-तोत्सर्गादानसंस्त रोपकमणानाद रस्मृत्यनुपस्य।नानि ।३४। सचित्तसंबंध-संमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ।३५। सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेश-मात्सर्व्यकालातिक्रमाः ।३६। जीवितमरणाशंसामित्रानुरामस्वानुबंध-निदानानि ।३७। अनुब्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं ।३८। विधिद्रव्यदातु-पात्रविक्षेषासदिक्षेष: ॥३०॥

इति तस्यार्वाश्चिममे मोक्षमास्ये सप्तमोऽस्यायः ॥७॥

निष्यादश्चेनाविरतिप्रमादकवावयोगा वंबहेतवः ।१। तक्कान्यव्य-ज्वीवः कर्षणो बोम्बान्युत्यकानादले स बंधः ।२। प्रकृतिस्विरत्यनुकान-प्रवे बास्तविषयः ।३। माबो ज्ञानवर्धनावरणवेदनीयमोहनीवावुर्याम-

गोर्जातरायाः ।४। पंचनवद्वचष्टाविश्वतिचतुर्द्विचत्वरिशद्द्विपंचभदा ययाकमं । १। मतिखुतावधिमनः पर्ययकेवलानां । ६। चक्षुरचक्षुरवधि-केवसानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाश्रचलाप्रचलास्त्यान गृद्धघरच ।७। सद-सद्वेषे । द। दर्शनकारित्रमोहनीयाकवायकवायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनव-वोड्यभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयान्यकवायकवायौ हास्यरत्यरति-शोकभयज्युप्सास्त्रीपुरनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-शंज्यलनविकल्यार्चैकशः कोधमानमायालोभाः ।१। नारकतैर्वग्योन-मानुषदैवानि ।१०। गतिजातिकारीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थान-संहननस्पर्धरसगधनणानुपूर्व्यंगुरुलधूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासवि-इायोगतयः प्रत्येकद्य रीरत्रससुभगसुस्य रसुभसुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययद्यः कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्व च ।११। प्रक्वैनोंचैश्च ।१२। दानलाभभोगो-पभोववीर्याणां ।१३। अदितस्तिसृषामतरायस्य च त्रिशस्तागरोपम-कोटौकोटचः परा स्थितिः ।१४। सप्तितमीहनीयस्य ।१५। विश्वतिनीम-गोत्रयो. ।१६। त्रयस्त्रिशस्सागरोपमाण्यायुषः ।१७। अपरा द्वादशसुहर्ता वेदनीयस्य ।१८। नामगोत्रयोरष्टी ।१६। श्रेषाणामंतर्महर्त्ता ।२०। विपाकोऽनुभवः ।२१। स यथानाम ।२२। ततस्व निर्जरा ।२३। नाम-प्रत्ययाः सर्वतो योगविश्वेषात्सूदमैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशाध्य-नतानंतप्रदेशाः ।२४। सद्वेद्यसुभायुर्नामगोत्राणि पृष्य ।१५। अतोऽन्य-त्पापम ॥२६॥

इति तत्वार्थाधियमे मोस्रजास्त्रे सदरमोऽस्यायः ॥=॥

नासविनरोष्ठः संवरः ।१। स गुप्तिसमितिष्ठर्मानुप्रेक्षापरीषह-जयचारित्रैः ।२। तपसा निर्जरा च ।३। सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ।४। ईवीभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ११। जलमक्षमामादेवाजेव-श्रीचसरगसंयमतपस्त्याकिचन्यबद्धाचर्याण धर्मः ।६। अनित्याशरणसंसा-रैकत्वान्यत्वाश्च्यास्रवसंवर्रानर्वरालोकवोधिदुलंभधमंस्व।क्यातस्वा-नुचितनमनुप्रेक्षाः । । मार्गाच्यवननिर्जरार्वं परिषोढव्याः परिषद्धाः !<। श्रुत्यिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीनुर्यानिवद्याशस्याक्रोश-बधयाञ्चालाभरोगतुणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि । ह। सुक्मसांपरायख्यस्यवीतरागयोश्चतुर्दश ।१०। एकादश जिने ।११। बादरसांपराये सर्वे ।१२। ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ।१३। दर्शनमोहांतराय-योरदर्शनालाभौ ।१४। चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयांचा-सत्कारपुरस्कारः ।१५। वेदनीये शेवाः ।१६। एकादयो माज्या युगपदे-कस्मिन्नैकोनविशति ।१७। सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशदि-सूक्ष्मसापराययशाख्यातमिति चारित्रम् ।१८। अनशनावमौदयंवृत्ति-परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशस्यासनकायक्लेशा बाह्य' तपः ।१६। प्रायध्वित्तविनयवैय्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यान्यानुत्तरं ।२०। नवचतु-र्देशपंचद्विभेदा यथाकमं प्राग्ध्यानात् ।२१। आलोचनप्रतिकमणतद्वसय-विवेकव्युत्सर्गतपदछेदपरिहारोपस्थापनाः ।२२। ज्ञानदर्शनवारित्रोप्र-चाराः ।२३। आचार्योपाध्यायतपस्त्रिशैक्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञा-नां ।२४। वाचनापुच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ।२५। बाह्याभ्यन्तरो-पध्योः ।२६। उत्तमसंहननस्यैकाप्रचितानिरोधो ध्यानमातम्हतित् ।२७। वार्त्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ।२८। परे मोक्षहेतु ।२१। वार्तममनो-ज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमम्बाहारः ।३०। विपरीतं मनोज्ञ-स्य ।३१। वेदनायादन ।३२। निदानं न ।३३। तदविरतदेशविरतप्रमस्त-संयतानां १३४। हिसानुतस्तेयविषयसंरक्षणेष्यो बौद्रमविरतदेशविद्यव्योः

१३१। आक्षापायविषाकसंस्थानविजयाय सम्यै ।३६। शुक्ले जासे पूर्वे. विदः ।३७। यरे केवलिनः ।३८। प्रवस्तंकरवितकसंसुक्यांक्याप्रविषातिन व्यूपरतिक्यांतिन अध्याप्तक्यायायायाना ।४०। एक स्वे सवितकसंचानारे पूर्वे ।४१। जन्मानारं विद्याप्त ।४२। वितकः अपुतः ।४३। बोषारार्थे अध्यापक्षायायायायाना ।४०। एक प्रवापः ।४३। बोषारार्थे अध्यापकांतिः ।४४। सम्यव्धिक्यावकविरतानंतिवयो अकरवंतमोहलपकोपकांत्रकोपवानकोपहालनाः क्रमधीक्षययुग्धनिक्याः ।४४। पुत्राकवकुष्णकुशीलनिर्वयस्तातकाः निर्मेषाः ।४६। संययश्चतप्रवितकस्याप्तकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानकोपवानक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक्याविक

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥६॥

मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणांतरायक्षयाच्य केवल । १. बधहेत्वभाव-निजंराभ्यां कुरस्नकर्मवित्रमोक्षा सोक्षः । २। ओपक्षमिकादिशस्यत्वानां च । ३। अस्पन्न केवलसम्यक्त्वज्ञानवर्शनसिद्धत्वेष्यः । ४। तवनन्तरमूष्ट्यं गण्डस्यालोकांतात् । ४। पूर्वप्रयोगादसंगत्वायुवन्यच्छेदात्तवागित्विरं-णामाच्य । ६। आदिद्धकुलालच कवद्वभपतलेपालांबुवनेरंडकेत्वात्त्वातिर्वित्तान्ति शिक्षावच्य । ७: धर्मास्तिकायाभावात् । । क्षेत्रकालगतिणियतीर्यचा-रित्रप्रत्येकबुद्धवोधितज्ञानावगाहुनांतरसंख्यास्पवहृत्वतः साव्याः ।। १। ।।

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥१०।

वक्ष मात्रयदस्वरहीनं व्यंवनसिर्धावर्तिकर्तकम् । सार्विष्ठत्त मम क्षमितव्यं को न विमुद्धाति शास्त्रसमुद्रे ॥१ दवाध्याये परिष्क्रक्ते तत्त्वायं पिठिते सति । एक्तं स्वायुप्तवासस्य भावित् प्रृतिनृतवः ॥२ तत्त्वार्यमुक्ततरिः ग्राधिपञ्छोपत्तवितम् । वन्ते गणीनसमात्रमुमास्वामिमुनीस्वरम् ॥३

इति तस्वार्थाधिगमं मोक्षशास्त्रं समाप्तम् ॥



श्री परमात्मने नम. स्वर्गीय कविवर वृन्दावनजी रचित

# वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

दोहा

वदो पाँचों परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास । विघनहरन, मंगलकरन, पूरन परम प्रकाश ॥१॥ चौबीसों जिनपति नमों, नमों शारदा माय । शिवमगसाधक साधु निम, रचों पाठ सुखदाय ॥२॥

# नामावली-स्तोत्र

जय जिनंद सुखकंद नमस्ते, जय जिनंद जितफंद नमस्ते । जय जिनंद वरबोध नमस्ते, जय जिनंद जितकोध नमस्ते ॥१॥ पाप-तापहर इंदु नमस्ते, अरह-वरन जुत बिंदु नमस्ते ॥२॥ शिष्टाचार विशिष्ट नमस्ते, इष्ट मिष्ट उत्कृष्ट नमस्ते ॥२॥ पर्म धर्म वर शर्म नमस्ते, मर्म-शर्म घन धर्म नमस्ते ॥ दृग-विशाल वरमाल नमस्ते, हृदिदयाल गुनमाल नमस्ते ॥३॥ शुद्ध-बुद्ध अविरुद्ध नमस्ते, रिद्धि-सिद्धि-वरवृद्ध नमस्ते । बीतराग-विज्ञान नमस्ते, चिद्विलास घृतध्यान नमस्ते ॥४॥ स्वच्छ गुणांबुधिरत्न नमस्ते, सत्त्वहितंकर-यत्न नमस्ते । कुनय-करी मृगराज नमस्ते, मिथ्याखगवरबाज नमस्ते ॥५॥ भव्य भवोदधितार नमस्ते, शर्मामृत-सितसार नमस्ते । दरशज्ञानसुखवीर्य नमस्ते, चत्राननधर धीर्य नमस्ते ॥६॥ हरि-हर-ब्रह्मा-विष्णु नमस्ते, मोहमई मनु जिष्णु नमस्ते । महादान महाभोग नमस्ते, महाज्ञान महाजोग नमस्ते ॥७॥ महा उग्र तपसूर नमस्ते, महा मौनगुण-भूरि नमस्ते । धरमचिक, वृषकेतु नमस्ते, भवसमुद्र शतसेतु नमस्ते ॥८॥ विद्याईश मुनीश नमस्ते, इंद्रादिक नुतशीश नमस्ते। जय रत्नत्रयराय नमस्ते, सकल जीवसुखदाय नमस्ते ॥६॥ अशरनशरनसहाय नमस्ते, भव्य सुपंथ लगाय नमस्ते । निराकार साकार नमस्ते, एकानेक आधार नमस्ते ॥१०॥ लोकालोक विलोक नमस्ते, त्रिधा सर्वगुणथोक नमस्ते। सरुल दरुल दल मरुल नमस्ते, करुलमरुल जितछरुल नमस्ते।११ भूक्तिमुक्ति दातार नमस्ते, उक्तिसुक्ति प्रुंगार नमस्ते । गुण अनंत भगवंत नमस्ते, जै जै जै जयवन्त नमस्ते ॥१२॥

इति पठित्वा जिनचरणाग्रे परिपुष्पांजलिम् क्षिपेत्

# समुञ्चय चतुर्विशतिजिनपूजा

छन्द कवित्त

वृषभ अजित संभव अभिनन्दन,
सुमित पदम सुपासं जिनराय।
चंद पुहुप शीतल श्रेयांस निम,
वासुपूज्य पूजित सुरराय।।
विमेल अनंत धरम जस उज्ज्वल,
शांति कुन्य अर मिल्ल मनाय।

मुनिसुन्नत निम नेमि पार्श्व प्रभु, वर्द्धमान पद पूष्प चढाय ॥१॥

త ही श्री वृषभादिवीरान्त चतुर्विशतिजिनसमूह अत्र अवतर अवतर संवौषट् आह्वानन ।

ಘ हो श्री वृषभादिवीरान्त चतुर्विशतिजिनसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठः स्थापन।

अही थी वृषभादिवीरान्त चतुवित्रति जिनसमूह अत्र मम् सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं।

### श्रष्टक

मुनिमन सम उज्ज्वल नीर, प्राशुक गंध भरा । भरि कनक कटोरी क्षीर, दीनी धार धरा ॥ चौबीसों श्री जिनचंद, आनन्दकंद सही। पद जजत हरत भवफंद, पावत मोक्ष मही ॥१॥ 🕉 ही थी वृषभादिवीरान्तेभ्यो जन्मजराम् युविनाशनाय जलम्।

गोशीर कपूर मिलाय, केशर रंग भरी। जिनचरनन देत चढाय, भव आताप हरी ।। चौ० २।। 🕉 हीं श्री वृषभादिवीरान्तेश्यो भवातापविनाणनाय चन्दनम् । तंदुल सित सोमसमान, सुन्दर अनियारे । मुकताफल की उनमान, पुंज धरों प्यारे ॥चौ० ३॥ 🕉 ही श्री वृषभादिवीरान्ते स्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षतम् ।

वर कज कदंब करंड, सुमन सुगंघ भरे। जिन अग्र धरो गुनमंड, कामकलंक हरे ।। चौ० ४।। 🌣 ही श्री प्रभादिवीरान्तेभ्यो कामवाणविव्वंसनाय पूष्पम । मन मोदन मोदक आदि, सुन्दर सद्य बने। रसपूरित प्राशुक स्वाद, जजत छुधादि हने ॥ चौ० ४॥ ॐ ही श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो क्षुधारोगविनाश्चनाय नैवे द्यम्।

तम खंडन दीप जगाय, धारों तुम आगे। सब तिमिर मोह क्षय जाय, ज्ञान कला जागै ॥ची० ६॥ 🗳 ही श्री वृषभादिवीरान्तेश्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् ।

दशगंध हुताशनमाहि, है प्रभु खेवत हों।

मिस धूम करम जरि जांहि, तुम पद सेवत हों ॥चौ० ७॥

वर्तमान चतुविशतिजिनपूजा

ध्य हीं श्री वृषभादिवीरान्तेभ्योऽध्टकर्मदहनाय धूपम् । शुचि पक्व सरस फल सार, सब ऋतुके त्यायो ।

देखत दृगमन को प्यार, पूजत सुख पायो ॥चौ०८॥

हीं श्री वृषभादिवीरान्तेभ्वो मोक्षफलप्राप्तये फलम्। जलफल आठों शुचिसार, ताको अर्घ करों।

तुमकों अरपो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो ।।चौ०६।। ॐ ह्रीं श्री वृषमादिवीरान्ते श्यो मोक्षफलप्राप्तये अर्थम् ।

#### जयमाला <sub>दोहा</sub>

श्रीमत तीरथनाथपद, माथ नाय हित हेत।

गाऊं गुणमाला अबै, अजर अमरपद देत ।।१।।

छंद घत्तानन्द जय भवतमभंजन जनमनकंजन.

रंजन दिनमनि स्वच्छ करा।

शिवमगपरकाशक अरिगननाशक,
चौबीसों जिनराज वरा ॥२॥

चोबासा जिनराज वरा ॥२॥ छंद पद्धरी

जय ऋषभदेव ऋषिगन नमंत,

जय अजित जीत वसु अरि तुरंत । संभव भवभय करत चर.

जय संभव भवभय करत चूर, जय अभिनन्दन आनन्दपूर ॥३॥

### वर्तमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा

ŧ

जय सुमति सुमतिदायक दयाल,

जय पद्म पद्मद्युति तन रसाल।

जय जय सुपास भवपास नाश, जय चन्द चन्द तन दुतिप्रकाण ।।४।।

जय पूष्पदन्त दुति दन्त सेत,

जय शीतल शीतल गुननिकेत।

जय श्रेयनाथ नृत सहसभुज्ज,

जय वासवपुजित वासपुञ्ज ।।५।। जय विमल विमलपद देनहार,

जय जय अनन्त गुणगन अपार। जय धर्म धर्म शिवशर्म देत.

जय शांति शांति पूष्टी करेत ॥६॥

जय कुथु कुंथ वादिक रखेय, जय अर जिन वसुअरि छय करेय।

जय मल्लि मल्ल हत मोहमल्ल,

जय मुनिसुव्रत वृत सल्लदल्ल ।।७।। जय निम नूत वासवनूत सपेम,

जय नेमिनाथ वृषचक्रनेम ।

जय पारसनाथ अनाथनाथ.

जय वर्द्ध मान शिवनगरसाथ ॥६॥

# वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

#### घत्तानन्द छंद

चौबीस जिनन्दा आनन्दकंदा, पापनिकंदा सुखकारी । तिन पद जुगचंदा उदय अमन्दा, वासववन्दा हितधारी ॥ अही श्री वृषभादिवीरान्तेस्यो चतुविकातिजिनेन्द्रस्यो महार्षम् । सोरुठा

भुक्ति-मुक्ति-दातार चौबीसौँ जिनराज वर । तिन पद मनवचधार, जो पूजै सो शिव लहै ।। इत्याशीर्वादम् (पुष्पांजितम् क्षिपेत्)

# श्री त्रादिनाथ (ऋषभ) नाथ पूजा

अडिल्ल।

परमपूज वृषभेश स्वयंभु देवजू।

पिता नाभि मरुदेवि करै सुर सेवजू।।

कनकवरण तन-तुङ्ग धनुष पणशत तनो।

कृपासिधु इत आ इतिष्ठ मम दुख हनो ॥१॥ ॐ ह्री श्रीऋषभनाम जिन । अत्र अवतर अवतर सबौपट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठ. । अत्र मम सन्निहितो भव अव वषट्।

### श्रष्टक

छंद द्रुतविलम्बित तथा सुन्दरी हिमवनोद्भव वारि सुधारिकें, जजत हों गुनबोध उचारकें।

वर्तमान चत्रविशतिजिनपुजा 5

परमभाव सुखोदधि दीजिये, जनममृत्युजरा छय कीजिये ।।१।।

अ हीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम्।

मलय चन्दन दाहनिकंदनं, धिस लभी करमे करि बंदनं।

जजत हो प्रशमाश्रय दीजिये,

तपत ताप तृषा छै कीजिये।।२।। अ ही श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चदनम्।

अमल तंदूल खड विवर्जितं,

सित निशेष महिमामय तर्जितं।

जजत हो तसू पूंज धरायजी,

अखय संपति द्यो जिनरायजी ॥३॥ अ ही श्री षदेवजिनेन्द्राऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् ।

कमल चंपक केतकि लीजिये.

मदनभंजन भेट धरीजिये।

परमशील महा सुखदाय हैं, समरसूल निम्ल नशाय है ॥४॥

थ् ही श्री षभभदेवजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम् । सरस मोदन मोंदक लीजिये.

हरनभूख जिनेश जजीजिये।

सकल आकुल अंतकहेतु हैं,

अतुल शांत सुधारस देतु हैं।।४।। अही श्री ऋषभदेवजिनद्वाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम्।

निबिड़ मोह महातम छाईयो,

स्वपर भेद न मोहि लखाइयो । हरनकारन दीपक तासके,

जजत हों पद केवल भासके ।।६।।
अ ह्री श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय मोहान्धकारिवनाशनाय दीपम्।
अगर चन्दन आदिक लेयकों.

अगर चन्दन जादिक लयक, परम पावन गन्ध सुखेयकें।

अगनि संग जरै मिस धूमके,

सकल कर्म उड़ें यह घूमके ॥७॥ अही श्री ऋषभदेविजिनेन्द्राय अध्टकर्मदहनाय धूपम्।

सुरस पक्व मनोहर पावने,

विविध ले फल पूज रचावने।

त्रिजगनाथ कृपा अब कीजिये।

हमहि मोक्ष महाफल दीजिये।।८।।

ही श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्। जल फलादि समस्त मिलायकों.

जल फलादि समस्त मिलायक, जजत हों पद मंगल गायकें।

भगतवत्सल दीनद्यालजी,

करहु मोहि सुखी लखि हालजी ।।६।। ॐ ह्री श्री ऋषभदेवजिनेद्राय अनर्थ्यपदप्राप्ये अर्थम ।

### पचकल्यागाक

असित दोज अषाढ़ सुहावनी, गरमंगल को दिन पावनी। हरि सची पितुमातहि सेवही, जजत है हम श्रीजिनदेव ही ।१॥ ळही आषाढक्षणदितीयाया गभमगलप्राप्ताय श्रीऋवभनाथाय अर्थम् असित चैत सुनौमि सुहाइयो, जनममंगल तादिन पाइयो। हरि महागिरिपै जिजयो तबै हम जजै पदपंकजको अबै ॥२॥ अही चैत्रकृष्णनवस्या जन्ममगलप्राप्ताय शी ऋवभन।थाय अर्घन् असित नौमि सुचैत धरे सही, तप विशुद्ध सबै समता गही। निजसुधारससो झर लाइयो, हम जर्ज पर अर्घ चढाइयो ॥३॥ अही चैत्रकृष्णनवम्याम् तपमंगलप्राप्तायश्रीऋवभनाथ।य अर्वम् असित फागुन ग्यारसि सोहनों, परम केवलज्ञान जग्यो भनो । हरिसमुह जजै तहँ आइकै, हम जजै इत मगल गाइकै ॥४॥ अही फोल्गुनकृष्णैकादश्या, ज्ञानमगलप्राप्ताय श्रीऋषभनाथाय अवंस् असित चौदसि माघ विराजई, परम मोक्ष सुमगल साजई। हरिसमृह जजै कैलाशजी, हम जजै अति धार हुलासजी ।।५।। अ ही माघकृष्णचतर्दश्या मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीऋषभनाथाय अर्थम

### जयमाला

#### छन्द घत्तानन्द

जय जय जिनचंदा आदि जिनंदा, हिन भवफंदा कंदा जू। वासवशतवंदा धरि आनंदा, ज्ञान अमंदा नंदा जू॥१॥

### वर्तमान चत्रविशतिजिनपूजा प्रत्य मोतियादाम

त्रिलोक हितंकर पुरन पर्म, प्रजापति विष्णु चिदातम धर्म ।

जतीसुर ब्रह्म विदांबर बुद्ध,

वृषंक अशंक कियाम्बुधि शुद्ध ॥२॥ जबै गर्भागम मञ्जल जान,

तबै हरि हर्ष हिये अति आन।

पिता जननी पद सेव करेय.

अनेक प्रकार उमंग भरेय ॥३॥

जये जबही तब्रही हरि आय, गिरेन्द्रविषै किय न्हौन सुजाय।

नियोग समस्त किये तित सार.

स्लाय प्रभू पुनि राज अगार ॥४॥

पिताकर सौपि कियो तित नाट. अमंद अनंद समेत विराट ।

सथान पयान कियी फिर इन्द,

इहां सुर सेव करें जिनचन्द ॥५॥

कियो चिरकाल सुखाश्रिराज,

प्रजा सब आनंद को तित साज।

वर्तमान,चतुर्विक्रतिजिनपूजा

१२

सुलिप्त सुभोगनि में लिख जोग, कियों हरि ने यह उत्तम योग ॥६॥

निलंजन नाच रच्यो तुम पास,

नवों रस पूरित भाव विलास।

बजै मिरदंग दृमंदृम जोर, चलै पग झारि झनांझन झोर ॥७।

घनाघन घंट करैं धुनि मिष्ठ,. बजै महचंग सुरान्वित पूष्ट।

वर्ग पुरुषण पुरान्यत युख्टा खडी छिन पास छिनहि आकाश,

लघू छिन दीरघ आदि विलास ॥६॥ ततच्छन ताहि विलै अविलोय.

भये भवते भयभीत बहोय।

सुभावत भावन बारह भाय,

तहां दिवब्रह्म रिषीश्वर आय ॥६॥ प्रबोधप्रभू सुगये निज धाम,

प्रवोधप्रभू सुगय निज धाम, तबै हरि आय रची शिवकाम। कियों कचलौंच प्रयाग अरण्य.

चतुर्थज्ञान लह्यों जग धन्य।।१०॥

धरयो तब योग छःमास प्रमान, दियो श्रेयांश तिन्हें इख-दान । भयों जब केवलज्ञान जिनेन्द्र, समोसृत ठाठ रच्यो सु धनेन्द ॥११॥

तहां वृषतत्त्व प्रकाशि अशेस,

कियो फिर निर्भय नाथ प्रवेस।

अनन्त गुनातम श्रीसुखराश, तुम्हें नित भव्य नमें शिवआश ॥१२॥

छन्द-घत्तानस्द

यह अरज हमारी सुनि त्रिपुरारी, जन्म जरामृति दूर करो। शिवसंपति दीजे ढील न कीजे, निज लख लीजे कृपा धरो।।

ॐ ही श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय महार्घन ।

छन्द क्षार्या

जों ऋषभेदवर पूजै, मनवचतन भाव शुद्ध कर प्रानी। सों पावै निद्यंसौँ, भुक्ति औं मुक्ति सार सुख थानी॥ पूज्यांञ्जलिम् क्षियेत्, इत्याशीर्वादः।

# श्री त्रजितजिनेन्द्रपूजा

छंद-अशोकपुष्पमंजरी, दंडक तथा अध्यंजरी तथा अर्ढ नाराच त्याग वैजयंत सार सार-धर्म के अधार, जन्मधार धीर नग्न सुष्टु कोशलापुरी ।

अष्ट दुष्ट नष्टकार मातु वैजयाकुमार,

आयु पूर्व लक्ष दक्ष है बहत्तरैपुरी ।। ते जिनेश श्रीमहेश शत्रु के निकन्दनेश, अत्र हेरिये सुदृष्टि भक्त पै कृपा पुरी । आय तिष्ट इष्टदेव म करो पदाञ्जसेव, पर्मे शर्मेदाय पाय आय शर्म आपुरी ।।१॥ ॐ हो श्री अजिनन।शजिनेदाय अत्र अवतर संवर्गेषट् ।

## अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठटः । अत्र तम सन्निहितो भव भव वषट् ।। **ग्रास्टक**

गङ्गाहृद पानी निर्मल आनी, शौरभसानी सीतानी ।
तसु धारत धारा तृष, निवारा। शांतागारा सुखदानी ।।
श्री अजितजिनेशं नृतनकेशं, चक्रधरेशं खग्गेशं ।
मनवांक्षितदाता त्रिभुवनत्राता, पूजों ख्याता जग्गेशं ।।१॥
ॐ ही श्री अजितजिनेत्राय जन्मनरामृत्युविनाशनाय जलम् ।
शुचि चंदन वावन तापिमटावन, सीरभ पावन घसि ल्यायो ।
तुम भवतपभजन हो शिवरंजन पूजा रंजन मै आयो ।।श्री०।।
ॐ ही श्री अजिनजिनेत्राय मवातापिवनाशनाय चंदनम् ।
सितखंड विवर्जित निशिपतितज्ञित, पुंज विधर्जित तंदुल को ।।
भवभावनिखर्जित शिवपदसर्जित,आनंदभज्ञित दंदलको ।।श्री०।।
ॐ ही श्री अजितजिनेदाय अक्षयपदमान्तये अक्षतम् ।
मनमयसदमंथन धीरजग्रंथन, ग्रंथनिग्रंथन ग्रंथपती ।

तुअपादकुशेसे आदिकुशेसे, धारि अशेसे अर्चयती ।।श्री०।। 🕉 ह्री श्री अजितजिनेन्द्राय कामवाणविष्वसनाय पुष्पम । आकुलकुलवारन थिरताकारन, छुधाविदारन चरु लायो । षटरसकर भीने अन्न नवीने, पूजन कीने सूख पायो ॥श्री०॥ 🕉 ही श्री अजितजिनेन्द्राय क्षुधः रोगविनाशनाय चस्म । दीपक मनिमाला जोत उजाला, भरि कनथाला हाथ लिया। तुम भ्रमतहारी सिवसुखकारी, केवलधारी पूज किया ॥श्री०॥ अ ही श्री अजिनजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम । अगरादिकचूरन परिमलपूरन, खेवत कूरन कर्म जरैं। दशहूंदिशि धावत हर्ष बढावत,अलिगुणगावत नृत्य करें ।।श्री०।। ॐ ह्री श्री अजितजिनेन्द्राय अब्टक्मंदहनाय धपय। बादाम नरंगी श्रीफल पुगी, आदि अभंगीसौ अरचौ । सबविधनविनाशै सुखपरकाशै,आतम भासै भौ विरचौँ ।।श्री०।। अ ही श्री अजितजिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फलम । जलफल सब सज्जै बाजत बज्जै, गुनगनरजै मनमज्जै। तुअ पदजुगमज्जै सज्जन जज्जै,ते भव भज्जै निजकज्जै ॥श्री०॥

## के ही थीं अजितजिनेन्द्राय अनव्यंपदप्राप्तये अर्थम । पंचकत्याणक

जेठ असेत अमाविश सोहै, गर्भदिना नंद सो मन मोहै। इंद फीनंद जजे मन लाई, हम पद पूजत अर्घ चढ़ाई ।।१।। अही ज्येष्ठकुष्णामावस्यायां गर्भमंगलाप्राप्ताय श्री अजित-नायजिनेत्वाय अर्धम्। माघ सुदी दशमी दिन जाये, त्रिभुवनमें अति हर्ष बढ़ाये। इंद फॉनंद जजे तित आई, हम नित सेवत है हुलसाई ॥२॥

ध्ये ह्री माघशुक्लदशमीदिने जन्ममंगलमंडिताय श्री अजित-नामजिनेन्द्राय अर्थम ।

माघसुदी दशमी तप धारा, भव तन भोंग अनित्य विचारा। इंद फनिद जर्जें तित आई, हम इत सेवत हैं सिर नाई ॥३॥

अर्थे ही माघणुक्लादशमीदिने अनुमाडिताय श्री अजितजिनेन्द्रःय अर्थम् ।

पौषसुदी तिथि ग्यारस सुहायो, त्रिभुवनभानु सुकेवल जायो । इंद फनिद जजे तित आई, हम पद पूजत प्रीत लगाई ॥४॥

अ ही पौषशुक्लएकादश्यादिने ज्ञानमंडलमडिताय श्री अजित-जिनेन्द्राय अर्थम ।

पंचिम चैतसुदी निरवाना, निज गुनराज लियो भगवाना । इंद फर्निद जर्जे तित आई, हम पद पृजत हैं गुन गाई ।।५।।

ॐ ह्री चैत्रशुक्लपंचमीदिने निर्वाणमगलम्।डिताय श्री अजित-जिनेन्द्राय अर्धम् ।

#### जयमाला

## दोहा

अष्ट दुष्ट को नष्ट करि, इष्ट मिष्ट निज पाय। शिष्ट धर्म भाख्यो हमें, पुष्ट करो जिनराय ॥१॥

१७

ष्टन्द पद्धड़ी

जय अजितदेव तुअ गुन अपार, पै कहुँ कछुक लघुबुद्धि घार।

दश जनमत अतिशय बल अनंत,

शुभ लच्छन मधुर बचन भनंत ॥२॥

संहनन प्रथम, मलरहित देह,

तन सौरभ, भोणितस्वेत जेह। वपु स्वेद-विना महरूप धार,

समचतुर धरें संठान चार ॥३॥

दश केवल, गमन अकाश देव, सुरक्षिच्छ रहे योजन सलेका

उपसर्गरहित जिन तन सु होय,

सब जीव रहित बाधा सुजोय ॥४॥ मुख चारि सरब विद्या अधीश,

कवलाहार सुर्वीजत गरीम । छायाबिनु नख कच बढ़ै नाहि,

जन्मेष टमक नहिं भ्रकुटि माहिं ॥५॥

सुरकृत दश चार करों बखान,

भुरकृत यश चार करा बखान, सब जीव मित्रताभाव जान । कंटकबिन दर्पणवत सुभूम,

व्टकाबन दपणवत सुभूम, सब धान वृच्छ फल रहे झूम ॥६॥ षट रितुके फूल फले निहार, दिशि निर्मल जिय आनन्द धार ।

जहं शीतल मन्द सुगन्ध बाय,

पदपंकजतल पंकज रचाय ॥७॥ मलरहित गगन सुर जय उचार,

वरषा गन्धोदक होत सार।

बर धर्मचक आगें चलाय, वसु मंगलजुत वह सुर रचाय ॥६॥

सिहासन छत्र चमर सुहात,

भागंडल छवि वरनी न जात। तरु उच्च अशोक रुसुमन वृष्टि,

धुनि दिव्य और दुन्दुवि सुमिष्ट ।।६।।

दृग ज्ञान शर्म वीरज अनंत, गुण खिमानीस इम तुम लहंत।

इन आदि अनंत सुगुन धार, वरनत मनपति नहि अहत पार ॥१०॥

तब समवज्ञरणमहं इन्द्र आर्थ, पद पूजत वसुविधि दरब काय ।

वित भगति सहित तृत्वा रचान्। तायेद वेद येद पुनि रही आहेन ॥१११॥ पग नूषुर झननन झनननाय,

तननतनन तननन तान गाय।

घनननन नन घंटा घनाय,

छम छम छम छम युवक बजाय ॥१२॥

दुम दुम दुम दुम दुम मुरजञ्जान,

ंसंसाप्रदि सरंगी सुर भरत तान।

झट झट झट अट्पट नट्त नाट,

इत्याबि रच्यो अव्युत सुद्धाट ॥१३॥ पुनि वंदि इन्द्र युति नृति करते,

तुम हो जग में जयबंत संत।

फिर तुम बिहार करि धर्मवृष्टि, सब जीग निरीध्यों परम इस्ट ॥ १४॥

सम्मेदथकी लिय मुकतिथान, ज्या सिद्धामिरोमन मुक्किकान ।

बन्दावन वन्दत बारबार,

मनसागरतें मों तार तार ।।१५११

छन्द वृत्तानन्द

जय अजित कृपाला गुनंणिमाला, संजमशाला बोधपती।

वर सुजस उजाला हीरहिमाला, ते अधिकाला स्वच्छ व्यक्ती हार्दा

क हीं श्री बजितनायजिनेन्द्रास कर्मीय है

प्टन्द मदावलिप्तकपोल

जो जन अजित जिनेश जजै हैं मनवचकाई, ताकों होय अनन्द ज्ञान सम्पति सुखदाई।

ताका हाय अनन्द ज्ञान सम्पात सुखदाइ। पुत्र मित्र धनधान्य सुजय त्रिभुवनमहं छावै,

> सकल शत्रु छय जाय अनुक्रमसों शिव पार्व ।।१७। पुष्पांजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वोदः ।

# श्री संभवनाथ जिनपूजा

छन्द मदाविल्प्तकपोल जय संभव जिनचन्द सदा हरिगनचकोरनुत, जयसेना जसु मातु जैति राजा जितारसुत ।

तिज ग्रीवक लिये जन्म नगर सावत्री आई,

सो भवभंजनहेत भगतपर होहु सहाई ।।१।।

श्रे हों श्री संभवनायजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, संबौधट् ।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठंठः । अत्र सस सन्तिहितो भव भव, वषट् ।

### श्रद्क

छंद चौबोला

मुनिमनसम उज्जल जल लेकर, कनक कटोरी में धारा । जनमजरामृतु नाशकरनकों, तुम पदतर ढारों धारा ॥

संभवजिनके चरन चरचतें, सब आकुलता मिट जावै । निजनिधि ज्ञानदरशसुखवीरज, निरावाध भविजन पावै।। अही श्री संभवजिनेन्द्राय जनमजरामृत्युविनाश्चनाय जलम्। तपतदाहको कंदन चंदन, मलयागिरिको घसि लायो। जगवंदन भौफंदनखंदन, समरथ लखि शरनै आयो ॥सं०॥ अ ही श्री सभववजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम् । देवजीर सुखदास कनलवासित, सित सुन्दर अनियारे। पुंज धरों इन चरनन आगे, लहों अखयपदकों प्यारे ॥सं०॥ के ही श्री समवजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तवे अक्षतम् । कमल केतकी बेल चमेली, चंपा जही सूमन बरा। तासों पूजत श्रीपति तुमपद, मदनबान विध्वंसकरा ।।सं०।।

थ्य ही श्री शंभवदेवजिनेन्द्राय कामवाणविव्वंसनाय पूष्पम् । घेबर बाबर मोदन मोदक, खाजा ताजा सरस बना। तासों पद श्रीपतको पूजत, छुधारोग ततकाल हुना ।।सं०।। 🗳 ही श्री सभवजिनेद्राय क्षुष्ठारोगिवनःशनःय नैवेदाम् ।

घटपटपरकाशक भ्रमतनाशक तुम ढिग ऐसो दीप धरों। केवलजोत उदोत होहु मोहि, यही सदा अरदास करों ।।सं०।। 🍑 ही श्री सभवजिनेन्द्र.य मोहान्धकारविाशनाय दीपम्। अगर तगर कुसनागर, श्रीखंडादिक चूर हुतासन में। खंबत हों तुम चरनजलज ढिग, कर्म छार जरि हुँ छनमें।।सं०।।

👺 ह्री श्री संभवजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम् ।

श्रीफल लौंग बदाम छुहारा, एला पिस्ता दाख रमै ।
सै फलप्राशुक पूजों तुमपद, देहु अखयपद नाथ हमैं ।।सं०।।
अ हीं श्री संभवजिनेदाय मोक्षफलप्राप्तये फलम् ।
जल चन्दन तन्दुल पुष्प चरु, दीप धूप फल अर्ध किया ।
तुमको अरपों भावभगतिधर, जैजैजै शिवरमनिपिया ।।सं०।।
अ ही श्री संमवशिनेदाय अनध्यंपदप्राप्तये अर्थम् ।

## पंचकल्यासाक

छद हसी मात्रा १५

माता गर्भविषै जिन आय, फागुनसित आठैं सुखदाय । सेयो सुरतिय छप्पन वृंद नानाविधि मैं जजौ जिनंद ॥१॥

भ् ही फाल्गुनशुक्लाध्टम्या गर्भपंगलमंडिताय श्री संभव-नायजिनेन्द्राय अर्थम् ।

कातिक सित पूनम तिथी जान, तीन ज्ञानजुत जनम प्रमान । धरि गिरिराज जजे सुरराज,तिन्हें जजों मैं निजहित काज ।२।

ॐ ही कार्तिकशुक्लपूर्णिमाया जन्ममगलमहिताय श्री संगव-जिनेन्द्राय अर्थेन ।

मंगसिरसित पून्यों तपधार, सकलसंग तिज जिन अनगार । ध्यानादिक बल जीते कर्म, चर्चों चरन देह शिवशर्म ॥३॥

थ्र ही मार्गशी पंत्रुक्लपूर्णिमाया तपोमगलमंडिताय श्री समव-जिनेन्द्राय अर्थन । कातिककलि तिश्रिचौथ महान, घातिषात लिय केवलज्ञान । समवशरनमहं तिष्ठे देव, तुरिय चिहन चर्चों वसुभेव ।।४।।

ँ हीं कार्तिककृष्णचतुरुयाँ तानमङलसंडिताय श्री संभव-जिनेन्द्राय अर्धम् ।

चैतशुक्त तिथिषष्ठी घोख, गिरसम्मेदतौं लीनों मोख । चार शतक धनु अवगाहना, जजों तासपद थुतिकर घना ॥५॥

ॐ ह्री चैत्रगुक्लबष्ठम्या मोक्षमगलगडितःय श्री सभवजिनेन्द्राय अर्हाम् ।

## जयमाला

दोहा

श्रीसंभव के गुन अगम, कहि न सकत सुरराज । मैं वशभक्ति सुधीठ ह्वैं, विनवों निज हितकाज ।।१॥

जिनेश महेश गुनैश गरिष्ट,

सुरासुर सेवित इष्ट वरिष्ट । धरे वृषचक्र करे अघ चर,

अतत्त्वछपातभमर्द् न सूर ॥२॥

सुतत्त्व प्रशाशन शासन शुद्ध,

विवेक विराग बढ़ावन बुद्ध।

दयातरु-तर्पन मेघ महान,

कुनयगिरिगंजन वज्रसमान ॥३॥

सुगर्भरु जन्ममहोत्सव माहि, जगज्जन आनंदकंद लहाहि।

जगण्जन आनदकद लहा।ह। सपूरब साठिह लच्छ ज् आय,

कुमार चतुर्थम अंश रमाय ॥४॥

चवालिस लाख सुपूरब एव,

निकटक राज कियो जिनदेव।

तजे कछु कारन पाय सुराज, धरे वृत संजम आतमकाज ॥४॥

सुरेन्द्र नरेन्द्र दियो पयदान,

धरयो वन मे निज आतमध्यान।

कियो चव घातिय कर्म विनाश,

लियो तव केवलज्ञान प्रकाश ।।६।।

भई समवस्रत ठाट अपार, खिरै धुनि झेलहि श्री गनधार।

भने षट द्रव्य तने विसतार,

चहूं अनुयोग अनेक प्रकार ॥७॥ कहे पुनि त्रेपन भाव विशेष,

कह पुनि तथन नाव ।वसव, उभै विधि है उपशम्य जुभेष । सुसम्यक चारित्र भेद स्वरूप,

अबै इमि छायक नौ सुअनूप ॥८॥

दृगौ बुधि सम्यकचारित दान,

सुलाभरु भोगुपभोग प्रमानः।

सुवीरज मंजुत ए नव जान,

अठार छयोपशम इम प्रमान ॥६॥ मति श्रुति औधि उभैविधि जान,

मन परजै चख और प्रमान ।

अचक्खुतथा विधि दान रुलाभ,

सुभोगुपभोगरु वीरज साभ ।।१०।।

व्रतावत सजम और सुधार,

धरे गुन सम्यक् चारित भार।

भये वसु एक समापत येह, इकीश उदीक सुनो अब जेह।।।।११।।

चहूं गति चारि कषाय त्रिवेद,

छलेश्यय और अज्ञान विभेद।

असंजम भाव लखो इस माहि, असिद्धित और अतत्त कहाहि ॥१२॥

भये इकबीस सुनो अब और,

विभेद त्रिय पारिनामिक ठौर । सुजीविन भव्यत और अभव्व, तरेपन एम भने जिन सब्ब ॥१३॥

तिन्हों मंह केतक त्यागन जोग,

कितेक गहेतै मिटै भवरोग ।

कह्यो इन आदि लह्यो फिर मोख,

अनंत गुनातम मंडित चोख ॥१४॥

जजो तुम पाय जपौ गुन सार,

प्रभूहमको भवसागर तार ।

गही शरनागत दीन दयाल,

बिलंब करो मति हे गनमाल ॥१५॥

छन्द घत्तानन्द

जै जै भवभजन जनमनरजन, दयाधुरंघर कुमतिहरा।
बृन्दावनवदत मन आनदिन, दीजे आनमज्ञानवरा ॥१६॥
अ ही श्री समवनाष जिनेन्द्राय महार्धम।

छन्द अडिल्ल

जो वांचै यह पाठ सरस संभवतनों।

सो पावै धनधान्य सरिस संपित घनो ।।

सकल पाप छै जाय मुजस जग बढै। पूजत सुरपद होय अनुक्रम शिव चढ़ै।।१७॥

पुष्पाञ्जलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद.।

# श्री श्रभिनन्दन जिनपुजा

छन्द मदाविजिप्तकपोल
अभिनंदन आनंदकंद, सिद्धारथ नन्दन,
संवरपिता दिनन्द चन्द, जिहि आवत वंदन ।
नगर अजोध्या जनम इंद, नागिद जुध्यावं,
तिन्है जजन के हेत थापि, हम मंगल गावे ॥१॥
अ ही श्री अभिनदनजिनेन ! अत्र अवतर अवतर संवौषद्।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ऽ ऽ: । अत्र मस सन्निहिलो भव भव वयट ।

#### श्रष्टक.

छत्द गीता, हरिगीता तथा रूपमाला
पदमद्रहगत गंगचंग, अभंग, धार सुधार है,
कनकमणिगनजिव् झारी, द्वारधार निकार है।
कलुषताप निकद श्री अभिनन्द, अनुपम चन्द है,
पदवंद वृंद जजे प्रभु भवदंद फंद निकन्द है।।१॥
अही श्री अभिनदनजिनेद्वाय जम्मजरामुख्यानानाय जलम्।
श्रीतचंदन कदलिनंदन, सुजलसंग धसायके।
अही श्री अभिनदनजिनेद्वाय भाष्यक्ष सामके।।।।।
अही श्री अभिनदनजिनेद्वाय भाषात्वादीनाज्ञनाय चन्दनम्।
हीर हिमश्रीफने सुकता, सरिस तन्दुल सेत है।
तासको ढिग पुज धारी, अख्यपदके हेत हैं।।क० ३॥
अही श्री अभिनदनजिनेद्वाय अक्षयपदप्राप्तवे अक्षतम्।

समरभटनिघटन सुकारन, सुमन सुमन समान है। सुरिभतें जापें करे झंकार, मधुकर आन है।।क०।।४।। 👺 हीं श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय कामवाणविष्वंसनाय पुष्पम् । सरस ताजे नव्य गव्य मनोज्ञ, चितहर लेयजी । छुधाछेदन छिमाछितिपतिके, चरन चरचेयजी ।।क० ४।। 🗳 ही श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय क्षुधारोगिवनाशनाय नैवेद्यम् । अतततममर्दनिकरनवर, बोधभानुविकाश हैं। तुम चरनढिग दीपक धरो, मोहि होहु स्वपरकाश है ।।क०।६।। अ ही श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीयम्। भूर अगर कपूर चूर सुगंध, अगिनी जराय है। सब करमकाष्ठ सुकाष्ठमे मिस, धूमधूम उडाय है।।क० ।।७।। अ ही श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम् । आम निंबुसदा फलादिक, पक्क पावन आनजी। मोक्षफलके हेत पूजी जोरिक जुगपानजी ।।क०।।८।। 🐸 ह्री श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । अष्टद्रव्य संवारि सुन्दर, सुजय गाय रसाल ही। नचत रचत जजों चरनजुग, नाय नाय सुभाल ही ।।क० ।।६।। 🗳 ही श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्जन् ।

पंचकत्याणक इन्द हरिपद

शुकलछट्ट वैशाख विषै तजि, आये श्रीजिनदेव । सिद्धारयमाता के उर में, करै शची शुचि सेव ॥ रतनवृष्टि आदिक वर मंगल होत अनेक प्रकार।

ऐसे गुननिधिको मैं पूजौं ध्यावो बारंबार ॥१॥

ध्ये ही बेशाखणुक्तपष्ठम्यां गर्भमंगलमंडिताय श्री अभिनन्दन-जिनेन्द्राय अर्थम् । माधशुक्त तिथिद्वादशिके दिन, तीनलोक हितकार ।

अभिनंदन आनंदकंद तुम, लीन्हों जग अवतार ॥ एक महूरत नरकमाहि हूं, पायो सब जिन चैन।

कनकवरन कपि चिन्हधरनपद, जजों तुर्मै दिन रैन ॥२॥
ॐ ही माधगुरूलद्वादणस्या जन्मभंगलमंडिताय श्री अभिनन्दनजिनेन्द्राय अर्थमः ।

साढे छत्तिसलाख सुपूरव राजभोग वर भोग।

कछु कारन ल<mark>खि माघशुक्ल, द्वादिशकों धार्यो जोग</mark> ।। षष्टम नेम समापत करि लिय, इंद्रदत्तधर छीर ।

जय धुनि पुष्प रत्न गंधोदक, वृष्टि सुगंध समीर ॥३॥

अ ही माधशुक्लद्वादशस्या तपोमंगलमंडिताय श्री अभिनन्दन-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

पौषशुक्ल चौदशिको घाते, घातिकरम दुखदाय । उपजायो वरबोध जास को, केवल नाम कहाय ॥ समवसरन लहि बोधिधरम कहि, भव्यजीव सुखकन्द ।

मोको भवसागरतें तारो जय जय जय अभिनंद ॥४॥

अ ही पौषशुक्लचतुर्दशस्यां ज्ञानमंगलमङिताय श्री अभिनन्दन जिनेन्द्राय अर्षम । वर्तमान चत्रविशतिजिनपूजा

भोगिनिरोध अघाति घाति लहि, गिरसम्मेदतै मोख ।

माससकल सुखरास कहे, वैसाखशुकल छठ चोख ।।

चतुरनिकाय आय तित कीनो, भगत भाव उमगाय ।

हम पूर्जे इत अरब लेय जिमि विघन सघन मिट जाय ।।।।।

### जयमाला

दोहा

तुंग सु तन धनु तीनसौ, औ पचास सुखधाम । कनकदरन अवलौकिकें पूनि पूनि करूं प्रणाम ।।१।।

छव लक्ष्मीध्रदा

सिच्चिदानन्द सद्ज्ञान सद्दर्शनी, सत्स्वरूपा नई सत्सुधासर्सनी। सर्वेआनन्दकंदा महादेवता,

सवआनन्दकदा महादवता, जास पादाब्ज सेवें सबै देवता ॥२॥

गर्भ औ जन्म निःकर्मकल्यान में, सत्त्व कों शर्म पूरै सबै थानमें।

वंशहस्वाकुमें आपु ऐसे भये,

ज्यों निशाशर्दमें इंदु स्वेच्छै गये ॥३॥

छंद लक्ष्मीवती होत वैराग लौकांतसुर बोधियो,

फेरि शिविकासु चढि गहन निज सोधियो । घाति चौघातिया ज्ञानकेवल भयो,

समनसरनादि धनदेव तब निरमयो ॥४॥ः एक है इन्द्रनीली शिला रत्न की,

गोल साढ़े दशे जोजने जल्न की। चारदिश पैड़िका बीस हज्जार है,

रत्नके चूरका कीट निरधार है ॥४॥ कोट चहुँओर चहुँदार तोरन खंचे,

तास आगे चहूँ मानथंशा रचे । मान मानी तजै जास दिग जायकै,

> नम्रता धार सेवैं तुम्हें आयके ॥६॥ छंद लक्ष्मीधरा

बिब सिघासमी पे जहां सीहही,

इन्द्र नागैन्द्र केते सनै मोहहीं। वापिका वारिसी केन सोहे करी,

जासमें हात ही पाए जादे टरी गणा तासु आगे भरी जातिक सहिता,

हुस सुकार पार्वी सी प्यारसों। पुष्पकी वीटिका बाग्व के जहां, फूल औं श्रीफलें सर्वही हैं तहां।।ऽ।। कोट सौवर्ण का तास आगे खड़ा,

चार दर्वाज चौ ओर रत्नों जड़ा। चार उद्यान चारों दिशामें गना.

है धुजा पंक्ति औ नाटशाला बना ॥ ६॥

तासु आगं त्रिती कोट रूपामयी, तूप नौ जास चारों दिशामें ठयी।

घाम सिद्धांतधारीन के हैं जहां, औ सभाभृति है भव्य तिष्ठै तहां ॥१०॥

तास आगे रची गंधकूटी महा,

तीन हैं कट्टिनी सारशोभा लहा। एकै तौ निधें ही धरी ख्यात हैं,

भव्य प्रानी तहां लों सबै जात हैं।।११॥

दूसरी पीठपै चक्रधारी गर्म, तीसरे प्रातिहार्ये लसै भागमें। तासपै वेदिका चार थंभानकी.

है बनी सर्व कल्याण के खानकी ।।१२।।

तासपै है सुसिघासनं भासनं, जासपै है पद्म प्राफुल्ल है आसनं। तासपै अंतरीक्षं विराजै सही,

तीन छत्रे फिरे शीस रत्नै मही ।।१३।।

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा वृक्ष शोकापहारी अशोकं लसै,

दुंदुभी नाद औ पुष्प खंते खसै।

देह की ज्योति सो मडलाकार है,

सात भी भव्य तामें लखै सार है।।१४॥

दिव्यवानी खिरै सर्वशंका हरै,

श्री गनाधीश झेलैं सुशक्ती धरै।

धर्मचकी तुही कर्मवकी हने,

सर्वशकी नमें मोद धारै घने ।।१४॥

भव्य को बोधि सम्मेदत श्यौ गये, तत्र इन्द्रादि पुजे सूभक्तीमये।

तत्र इन्द्रादि पूज सुभक्तामय हे क्पासिध मोपै क्पा धारिये,

घोर संसारसों शीघ्र मो तारिये ॥१६॥

छन्द घतानन्द जै जै अभिनदा आनदकंदा, भवसमुद्र बर पोत इवा । भ्रमतमशतखडा, भानुप्रचंडा, तारि तारि जग रैनदिवा ।।१७।।

🕉 ही श्री अभिनादनजिनेन्द्राय पूर्णार्वम ।

हत्द कवित्त श्री अभिनंदन पापनिकंदन तिन पद जो भवि जजै सुधार,

ताके पुन्नभानु पर उम्में दुरित तिमिर फाटे दुखकार । पुत्र मित्र धन धान्य कमल यह विकसै सुखद जगतिहत प्यार, कछ्ककालमेसो शिवपावै पढ़ें सुने जिन जजै निहार ।१८॥

पुष्पाजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद ।

# श्री सुमतिनाथ जिनपूजा

कवित्त रूपक मात्रा ३१

संजमरतन विभूषन भूषित, दूषन दूषन श्री जिनचंद । सुमितिरमारजन भवभजन, संजयंत निज मेरुनरिद ॥ मातु मंगला सकल गगला, नगर विनीता जयै अमंद । सो प्रभु दवासुधारस गर्भित, आय निष्ठ इत हरि दुखदंद ॥

अक्रही श्री मुमतिजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवीषट । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ट ठ । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्।

### श्रध्यक

छन्द कवित्त तथा कुमुमलता
पचमउदिध तनो सम उज्वल,
जल लीनो वरगंध मिलाय ।
कनकटोरी माहि धारि करि,
धारि देहु सुचि मन वच काय ॥
हरिहर बंदित पापनिकंदित,
सुमितनाथ त्रिभुवन के राय ।
तुम पदपद्य सद्यशिवदायक,
जजत मुदितमन उदित सुभाय ॥१॥

ही श्री सुमतिनायजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् ।

मलयागर घनसार घसौँ वर, केशर अर करपुर मिलाय।

भवतप हरन चरन पर धारो,

जनम जरा मृत नाप पलाय ।।हरि०२।।

ही श्री मुमितनाथिजिनेन्द्राय भवातापिवनाशनाय चंदनम् ।
 शशि सम उज्ज्वल सहित गंध तल,

दोनो अनी शुद्ध सुखदास ।

सो ले अखय संपदाकारन,

पुज धरो तुम चरनन पास ।।हरि०३।। ॐ ह्री श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय अक्षयगदशप्तये अक्षतम्।

कमल केतकी बेल चमेली,

करना अरु गुलाब महकाय।

सो ले समरशूल छयकारन, जजों चरन अति प्रीत लगाय ॥हरि०४॥

ॐ ही सुमतिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पम् । नव्य गव्य पकवान वनाऊं.

सुरस देखि दृगमन ललचाय।

सो लै क्ष्यारोग छयकारन,

धरो चरण ढिग मन हरषाय ।।हरि०५।।

🌣 हीं श्री सुमतिनायजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् ।

```
३६ वर्तमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा
```

रतनजड़ित अथवा घृतपूरित, वा कपूरमय जोति जगाय। दीप धरों तुम चरनन आगे,

जातै केवलज्ञान लहाय ॥हरि०६॥ अ ह्री श्री सुमतिनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् ।

अगर तगर कृष्णागर चन्दन, चूरि अगनि मे देत जराय ।

अष्ट करम ये दुष्ट जरतु है, धुम घुम यह तामु उड़ाय ।।हरि०७।।

थून पुत्र पातु उड़ाय गहारण्ड अक्ष्रीश्रीसुमनिनाथजिनेन्द्राय अध्टकमंददनाय धूपम् ।

> श्रीफल मातुलिग वर दाडिम, आम निवुफल प्रासुक लाय।

मोक्ष महाफल चाखन कारन,

पूजत हो तुमरे जुग पाय ॥हरि०८॥

अ ही श्री सुमतिन, विजनेन्द्राय मोक्षपलप्राप्तये फलम्।

जल चदन तंदुल प्रसून चरु, दीप धुप फल सकल मिलाय ।

नाचि राचि शिरनाय समरचों,

जय जय जय जय जय जिनराय ।।हरि०६।

👺 ह्री श्री सुमतिनाथिजिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्घम्।

पंचकल्याग्यक

रूप चौपाई संजयत तजि गरभ पधारे.

सजयत ताज गरन पदार, सावनसेत दृतिय सुखकारे।

रहे अलिप्त मुकुर जिमि छाया,

जजो चरन जय जय जिनराया ॥१॥
अ जी श्रावणजनकटिनीया गर्भवणलबिराय श्री सम

👺 ह्री श्रावणजुक्तिद्वितीया गर्भपणलमिडिताय श्री सुमित-नायजिनोन्द्राय अघन् ।

चैतसुकुल ग्यारस कहं जानो, जनमे सुमति सहित त्रयज्ञानो ।

मानो धर्यो धरम अवतारा, जजो चरन जुग अष्टप्रकारा ॥२॥

अला चरा जुन अच्छत्रनार । । । । । अल्लेकादश्या जन्तमगलमङ्ताय श्री मुमितनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

वैसाखसुकल नौमि तिथि भाखा,

तादिन तप धरि निजरस चाखा। पारन पद्मसद्म पय कीनों.

1((1 14(14 14 10(1))

जजत चरन हम समता भीनो ।।३।। ॐ ही वैद्याखणुक्तैनवया तरोमगलप्रश्चिताय श्री सुमतिनाय-जिकेन्द्राय अर्थम् ।

सुकलवैसाख एकावशि हाने,

घाति सकल जे जुगपति जाने।

समवसरनमहं कहि वृषसार,

जजहुँ अनन्तचतुष्टयधारं ॥४॥ अही चैत्रशुक्लैकादःया ज्ञानमगलमडिताय श्री मुमतिनाथ-

जिनेन्द्राय अर्घम् ।

चैतसुकल ग्यारस निरवान, गिरि समेदतै त्रिभुवन मानं । गुनअनन्त निज निरमल धारी,

जजो देव सुधि लेहु हमारी ॥५॥

अही चैत्रणुक्लीकादःया मोक्षमगलमंडिताय श्री सुमतिनाथः-जिनेन्द्राय अर्घम्।

> जयमाला <sub>होहा</sub>

सुमित तीनसौ छत्तिसौ, सुमितिभेद दरसाय । सुमित देहु विनती करो सुमित विलव कराय ॥१॥ दयाबेलि तहं सुगुनिनिधि, भवि-कमोद-गण-चन्द । सुमितिसती सुमितिको, ध्याबो धरि आनन्द ॥२॥ पच परावरतन हरन, पचसुमिति सित दैन । पचलब्धिदातार के, गन गाऊं दिनरैन ॥३॥

> पिता मेघराजा सबै सिद्धकाजा, जपे नाम जाको सबै दुख भाजा। महासूर इक्ष्वाकवंशी विराजै, गणग्राम जाको सबै ठौर छाजै।।४॥

छद भजगप्रयात

तिन्हों के महापूज्यसों आप जाये, तिहलोक में जीव आनन्द पाये।

सनासीर ताही धरी मेरु धायो. क्रिया जन्मकी सर्व कीनी यथा यो ॥ १॥

बहरि ताको सौंपि संगीत कीनों,

नमे हाथ जोरे भली भिक्त भीनों। बिताई दशै लाख ही पूर्व बालै,

प्रजा लाख उन्तीस ही पूर्व पालै ॥६॥

कछ हेत् तै भावना बार भाये,

तहा ब्रह्मलौकांतकेदेव आये। गये बोधि ताही समै इन्द्र आयो,

धरे पालकी में सु उद्यान ल्यायो ।।७।।

नमें सिद्ध को केशलोचे सबै ही,

धरयो ध्यान शद्धं जुधाती हने ही।

लह्यो केवलं औ समोसर्न साज.

गणाधीश जुएकसौसोल राज ॥ = ॥

खिरै शब्द तामै छहो द्रव्य धारे.

गुनौपर्जउत्पादव्यय ध्रौव्य सारै। तथा कर्म आठों तनी थित्ति गाजं.

मिलै जासूके नाशते मोच्छराजं ॥६॥

धरे मोहिनी सत्तरं कोड़कोडी । सरित्यत्प्रमाणं तिथि दीर्घ जोड़ी ।

अवर्ज्ञानदृग्वेदनी अन्तराय, धरे तीस कोडाकुडी सिधुकायं ॥१०॥

तथा नामगोतं कुड़ाकोड़ि बीस,

समुद्रप्रमाणं धरे सत्तईसं।

मु तैतीस अब्धि धरे आयु अब्धि,

कहे सर्व कर्मी तनी वृद्धलब्धि ।।११॥

जघन्य प्रकारै धरे भेद ये ही, मृहर्त वसूनामगोतं गने ही।

तथा ज्ञानदृग्मोह प्रत्यूह आयं,

सुअन्तर्मुहर्त धरै थित्ति गायं ॥१२॥

तथा वेदनी बारहे ही मुहूर्त,

धरे थिता ऐसे भन्यो न्यायजुत्तं। इन्हें आदि तत्त्वार्थ भाख्यो अशेसा,

लह्यो फेरि निर्वानमाहीं प्रवेसा ॥१३॥

अनंतं महंतं सुसंतं सुतंतं,

अमंदं अफंदं अनंदं अभंतं ।

अलक्षं विलक्षं सुलक्षं सुदक्षं, अनक्षं अवक्षं अमक्षं अतक्षं ॥१४॥ अवर्णे अघर्ण अमर्ण अकर्ण. अभर्ण अतर्ण अशर्ण सुशर्ण। अनेकं सदेकं चिदेकं विवेकं. अखंडं सूमडं प्रचड तदेक ॥१५॥

स्पर्म सुधर्म सुशर्म अकर्म, अनंत गुनाराम जैवंत वर्म। नमैं दास बृन्दावनं शर्ने आई, सबै दुखतें मोहि लीजै छुड़ाई ॥१६॥ ष्टन्द घत्तानन्द

तुव सुगुन अनंता ध्यावत संता, भ्रमतम-भंजनमार्तडा । सतमतकरचंडा भवि-कज मंडा,

कुमति कुबल इन गन हंडा।।१७।। छत्द रोडक

👺 ह्री श्री सुमतिनायजिनेन्द्राय महार्धम् । सुमति-चरन जो जजै, भविकजन मनवचकाई, तासु सकत दुखदंदफंद, ततछिन छय जाई। पुत्र मित्र धन धान्य, शर्म अद्भुत सो पावै, बुन्दावन निर्वान लहै, जो निहचै ध्याबै ॥१८॥ पुष्पाञ्जलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद.।

## श्री पदुमप्रभ जिनपूजा

छन्द रोडक (मदावलिष्त कपोल)

पदमरागनिवरन-धरन, तनतुग अढ़ाई,

शतक दण्ड अघ खंड, सकल सुर सेवत आई। धरनि तात विख्यात, ससीमा जु के नन्दन,

पदमन्यरन घरि राग, सुधापो इति करि बन्दन ॥१॥
ॐ ही श्री पद्मप्तभित्रनेत । अत्र अवतर अवतर, सवौषट् । अत्र तिरुठ, ठ ठ । अत्र मम सन्निदिनो भव भव, वषट् ।

## ग्रध्क

चाल होली की ताल जत्त

पूजो भावतों, श्रीपदमनाथपद सार, पूजों भावतो ।।टेका।
गंगाजल अति प्रामुक लीनो, सौरभ सकल मिलाय ।
मन वच तन त्रय धार देत ही, जनम जरा मृत जाय ।।
पूजो भावतो, श्री पदमनाथपद सार, पूजो भावतो ॥१॥
ॐ ही श्री पद्मप्रतिवेदाय जन्मजराम्-रुवृतिनाशनाय जनम् ।
मलयागर चंदन कपूर घिंस, केशर रंग मिलाय ।
भवतपहरन चरनपर वारो, मिथ्याताप मिटाय ।।पूजो०२॥
ॐ ही श्री पद्मप्रभिजनेत्याय भव.त,पित्नाश्चाय चदनम ।
तेंदुल उज्ज्वल गम्न अनी जूत कनकधार भर लाय ।
पुज धरो तुव चरनन आगे, मीह अखयपद दाय ॥पू० ३॥
ॐ ही श्री पद्मप्रभिजनेत्याय अक्षतपदप्राप्तये अक्षतम् ।

पारिजात मंदार कलपतरु जनित, सुमन शुचि लाय ।। समरशूल निरमूलकरन को, तुम पद पद्य चढाय ॥पू०४॥

अही श्री पद्मप्रश्रजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम्। घेवर बाबर आदि मनोहर, सद्य सजे शुचि भाय।

छुधा रोग विनिशान कारन, जर्जी हरप उर लाय ॥पू०५॥ ॐ ही श्री पद्मप्र⊹जिनेन्द्राय क्षधारोगविन,शनाय नैवेद्यम ।

दीपक जोति जगाय ललित वर, धूमरहित अभिराम । तिमिरमोह नागन के कारन जजो चरन गनधाम ॥प०६

तिमिरमोह नाशन के कारन जजो चरन गुनधाम ॥पू०६॥।
ॐ ही पद्मप्रभिजनेन्द्राय मोहान्धकारिननाशनाय दीपम्।
कृष्णागर मलयागर चदन, चूर सुगंध बनाय ।

अगिनि माहि जारों तुम आगे, अष्टकरम जरि जाय ॥पू०७॥ अही थी पद्मप्रजिनेद्वाय अष्टकमँदहनाय धृपम् । सुरस वरन रसना मन भावन, पावन फल अधिकार ।

तासो पूजों जुगम चरन यह, विघन करम निरवार ॥पू०व॥

ॐ ही श्री पद्प्रश्निनेन्द्राय मोक्षफलप्राज्नयं फलम्।

जल फले आदि मिलाय गाय गुन, भगत भाव उमगाय। । जजों तुर्मीह शिवतियवर जिनवर, आवागमन मिटाय।।पू०६। अही श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय अनुव्यंपद्माप्तये अथम् ।

पनकल्याग्।क

छद दूतिवलिन्वत असित माघसु छट्ट बखानिये, गरम मंगल ता दिन मानिये। उरघ ग्रीवकसों वय राजजी, जजत इन्द्र जजे हम आजजी। इही माधकुराष्ट्रस्यां गर्भमगलमदिताय श्री पद्मप्रभ जिन-न्द्राय अर्थमः। कातिक वदि तेरस को जये, त्रिजगजीव सुआनंद कों लये । नगर स्वर्ग समान कुसविका, जजतु है हरि संजुत अम्बिका ।।

ॐ हीं कार्तिक कृष्णत्रयोदस्या जन्ममगलमहिताय श्री पद्मप्रभ-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

वदि तेरस कातिक भावनी, तप धर्यो वन पष्टम पावनी । करत आतम ध्यान धुरधरो, जजत है हम पाप सबै हरो ।।

अ ही कार्तिककृष्णत्रयोदस्या तपोमगलमंश्तिताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय अर्थम् ।

सुकल पूनम चैत सुहावनी, परम वेवल ता दिन पावनी । सुर सुरेश नरेश जर्ज तहां, हम जर्ज पदपंकज को इहां।।

३० ही चैत्रशुक्लपूर्णिमःया ज्ञानमगलमङ्तिय श्री पद्मप्रभ-.जिनेन्द्राय अर्थमः।

असित फागुन चौथ सुजानियो, सकल कर्ममहारिषु हानियो । गिरिसमेद थकी शिवको गये, हम जर्जे पद ध्यानविषे लये ।।

अही फाल्गुनकृष्णचनुर्ध्या मोक्षत्रगलमंडिताय श्री पद्मप्रभ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

## जयमाला

फ्रस्ट घत्तानस्ट

जय पद्मजिनेशा शिवसद्वेशा, पाद पद्म जिज पद्मेशा । जय भवतमभंजन मुनिमनकंजन-रंजनको दिवसाधेशा ॥१॥

## वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

छद रूपचौपाई

जय जय जिन भविजनहितकारी, जय जय जिन भवसागरतारी।

जय जय गयाजन भवसागरतारा जय जय समवसरन धनधारी.

जय जय समवसरन घनघारा, जय जय वीतराग हितकारी ॥२॥

जय तुम सात तत्त्व विधि भाख्यो, जय जय नवपदार्थ लखि आख्यो।

जय जय नवपदाय लाख आख्या जय षटद्रव्य पंच जुतकाया,

जय सबभेदसहित दरशाया ॥३॥

जय गुनथान जीव परमानो, जय पहिले अनंत जिय जानो। जय दुजे मासादन माही,

तेरहकोड़ि जीवथित आही ॥४॥ जय तीजे मिश्रित गुणथाने,

जीव सुबावनकोडि प्रमाने ।

जय चौथे अविरतिगुन जीया, चारअधिक शतकोडि सदीवा ।

जय जिय देशवरतमे शेषा,

कोड़िसातसौ है थिति वेशा। स्य प्रमुक्त षटशस्य दोयदस्य

जय प्रमत्त षटशून्य दोयदसु, पांच तीन नव पांच जीव लसु ॥६॥ जय जय अपरमत्तगुन कोरं, लच्छ छानवै सहस बहोर।

निन्यानवे एकशत तीना,

एते मुनि निन रहींह प्रवीना ॥७॥

जय जय अप्टममे दुई धारा,

आठणतक सत्तानो सारा । उपशम में दडसो निन्यानो,

छपक माहि तसु दूने जानों ॥८॥

जय इतने इतने हितकारी, नवे दशे जुगश्रेणी धारी।

जय ग्यारे उपशममगगामी,

दुइसै निन्यानों है अधमामी ॥६॥

जय जय छीनमाह गुनधानों, मुनिशतपांच अधिक अठ्ठानों।

जुग नभ पन वसु नव वसु तता ॥१०॥ एते राजतु हैं चतुरानन,

हम वंदै पद थुतिकरि आनन।

है अजोगगुन में जे देबा, पनसौ ठानों करों सुसेवा ॥११॥ तित तिथि अइउऋल् भाषत, करि थिति फिरि शिव-आनन्दचाखत । ए उतक्ष्ट सकलगुन थानी, तथा जघन मध्यम जे प्रानी ।१२।।

तीनों लोकसदन के वासी, निज गुनपरजभेदमय राशी।

तथा और द्रव्यन के जेते,

गुन परजाय भेद हैं तेते ॥१३॥ तीनों कालतने जुअनन्ता,

सो तुम जानत जुगपत संना। सोई दिव्य वचनके द्वारे.

दै उपदेश भविक उद्घारे ॥१४॥

फेरि अचलथलबासा कीनों, गुन अनंत निजआनन्द भीनों । चरमदेहते किचित ऊनो,

नर-आकृति तितहै नित गूनो ॥१४। जय जय सिद्धिदेव हितकारी,

जय जय सिद्धिदव ।हतकारा, बार बार यह अरज हमारी । मोकों दुखसागरते काढ़ो,

नाका दुखसागरत काढ़ा, वृंदावन जाचतु है ठाढ़ौ ।।१६।। छंद घत्तानस्द

जय जय जिनचंदा पद्मानन्दा, परम सुमति पदमाधारी ।

परम सुमात पद्माधार जय जनहितकारी दयाविचारी,

जय जय जिनवर अधिकारी ॥१७॥

ही श्री पद्मप्रभितनेन्द्राय महार्थम् ।
 इंट रोडक

जजत पद्मपद पद्मसद्म ताके सुपद्म अत, होत वृद्ध सुतमित्र सकल आनन्दकन्द शत । लहत स्वर्गपदराज तहां तै चय इत आई, चक्रोको सुखभोगि, अन्त शिवराज कराई ॥ परिप्रपाजलित क्षिपेत, इत्याणीर्वादः

# श्री सुपार्श्वनाथ जिन्पूजा

छः हरिगीता तथा गीता
जय जय जिनिद गनिद इन्द, निरंद गुन चितन करै,
तन हरीहरमनसम हरत मन, लखत उर आनन्द भरै।
नृप सुपरितष्ठ वरिष्ठ इष्ट, महिष्ट शिष्ट पृथी प्रिया,
तिन नन्दके पद बंद बृन्द, अमंद थापत जुतिकया॥१॥
ॐ ह्री श्री सुपार्वनाथजिनेद्र! अत्र अवतर अवतर संवौदः।

अत्र तिष्ठ ठ ठ । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट ।

#### त्रप्टक

तुम पद पूजो मनवचकाय, देव सुपारस शिवपुरराय । दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो।। उज्जल जल श्चि गंध मिलाय, कंचनझारी भर कर लाय। दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो ।।तुम० १।। 🕸 ह्री श्री मुपादर्वनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् । मलयागरचंदन घसि कर सार, लीनो भवतपभंजनहार। दयानिधि हो, जय जगवंधु दयानिधि हो ।।तुम०।।२।। अ ही श्री सपार्वनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम् । देवजीर सुखदास अखड, उज्जल जलछालित सित मंड। दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो ।।तुम ।।३।। 🐸 ही श्री सुपार्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । प्रासुक सुमन सुगंधितसार, गुजत अलि मकरध्वजहार । दयानिधि हो, जय जगवंधु दयानिधि हो ।।तुम० ।।४।। थ्य ही श्री सुपाद्यंनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम् । छुधाहरन नेवज वर लाय, हरो वेदनी तुम्हें चढ़ाय। दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो ।।तुम० ५।। अ ही श्री सुपार्श्वनाथजिनेद्राय क्षुद्वारोगिवनाशनाय नैवेद्यम् । ज्वलित दीप भरकरि नवनीत, तुम ढिग धारतू हो जगमीत। दयानिधि हो, जय जगवंधु दयानिधि हो। तुम० ॥६॥ 👺 ही श्री सुपार्श्वनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविाशनाय दीपम् ।

दशिविध गंध हुताशनमाहि, खेवत कूर करम जिर जाहि। दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो।।तुम०।।७।।

हि ही श्री सुगाःवंनःश्रजिनेन्द्राय अप्टक्यंदहनाय धूपम् ।
श्रीफल केला आदि अनूप, ले तुम अग्र धरों शिवभूप ।
दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो।।तुम०।।६।।
ही श्री सुगाःवंनाथजिनेन्द्राय साक्षकत्रपारत्ये कत्रम् ।
आठों दरव साजि गुनगाय, नाक्त राचत मगति बहाय ।
दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो।।तुम०।।६।।
हो श्री सुगाःवंनाथजिनेन्द्राय अन्धंप्रदानियं अवंग् ।

**पंचकल्याणक** छन्द हुतविलम्बित सुकल भादव छट्ट सुजानिये, गरभमङ्कल तादिन मानिये।

करत सेव सची रचि मात की,

अरघ लेय जजौँ वसुभांति की ।।१।।

ही भाद्रपदशुक्लचष्टम्यां गर्भमगलमंडिताय श्री सुपार्वनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम् । सुकल जेठ द्वादिश जन्मये,

सकल जीव सु आनन्द तन्हये ।

त्रिदशराज जजें गिरिराजजी,

हम जजें पद मंगल साज जी ॥२॥

 ही ज्येष्ठणुक्लद्वादक्षम्यां जन्ममंगनमंहिताय श्री सुपार्श्व-नायजिनन्द्राय अर्थम् । जनमके तिथि श्रीधर ने धरी,

तप समस्त प्रमादनको हरी।

नृप महेन्द्र दियो पय भावसों,

हम जजैं इत श्रीपद चावसों ॥३॥

ध्य हीं ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां तपोमंडलमंडिताय श्री सुपाश्वंनाय जिनेन्द्राय कर्षम् ।

भ्रमर फागुन छट्ट मुहावनो,

परम केवलज्ञान लहावनो ।

समवसर्न विषे वृष भाखियों, हम जर्ज पद आनन्द चाखियो ॥४॥

ॐ ह्री फाल्गुनकृष्णवष्ऽयां ज्ञानमङलमंडिलाय श्री सुपार्श्वनाय-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

> असितफागुण सोतयै पावनो, सकल कमें कियो क्रय भावनो ।

सकल कम क्या छय भावनः गिरिसमेदथकी शिव जातू हैं,

जजत ही सब विष्न बिलातु हैं।।।।।।

थ्र हीं फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां मोक्षमंगलमंडिताय श्री सुपादर्ग- 🔨 नाय जिनेन्द्राय अर्थम् ।

#### जयमाला

दोहा

तुङ्ग अंग धनु दोयसौ, शोभा सागरचन्द । मिथ्यातपहर सुगुनकर, जय सुपास सुखकन्द ।।१।। . छन्द कामनीमोहनी

जैति जिनराज शिवराज हितहेत हो, परम वैराग आनंद भरि देत हों।

गर्भ के पूर्व षटमास धनदेव ने, नगर निरमापि वाराणसी सेवने ॥२॥

गगनसों रतन की धार बहु वरषहीं, कोड़ि त्रेअर्द्ध त्रैवार सब हरषर्ही।

तातके सदन गृन वदन रचना रची, मात् की सर्वविधि करत सेवा रची ।।३।।

भयो जब जनम तब इन्द्र आसन चल्यो.

भयो चित्रत तुरित अवधितै लिख भल्यो । सप्त पग जाय शिर नाय वन्दन करी.

चलन उमग्यो तबैं मानि धनि धनि घरी ।।४॥

सातविधि सैन गज वृषभ रथ बाज लै, गंधरव नत्यकारी सबै साज लै।

गलितमदगंड ऐरावती साजियो,

लच्छजोजन सुतन वदन सत राजियो ॥४॥

वदन वसुदंत प्रतिदंत सरवर भरे, तासुमधि शतकपनवीस कमलिनि खरे। कमलनी मध्य पनवीस फूले कमल, कमलप्रति कमलमहं एकसी आठदल ।।६॥

सर्वदल कोड़शतवीस परमान जू,

तासुपर अपछरा नचिंह जुतमान जू। तततता तततता विततता ताथई,

ध्रगतता ध्रगतता ध्रगतता मे लई ॥७॥

धरत पग सनन नन सनन नन गगन मे,

नूपूर झनन नन झनन नन पगन में।

नचत इत्यादि कई भांतिसो मगन मे, केइ तित बजत बाजे मधुर पगन में ॥ ॥ ॥

केइ दूम दूम सुदूम दूम मृदंगिन धुनै,

केइ झल्लारि झझन झंझनन झंझनै । केइ संसागृदि संसागृदि सारंगि सूर,

केइ बीनापटह बसि बाजें मधुर ।।६।।

केइ तनननन तनननन ताने पुरें, शुद्ध उच्चारी सुर केइ पाठें भुरें।

केंद्र झुकि झुकि फिरें चक्रसी भामनी,

धृगततां ध्रुगतगत परम शोभा बनी ॥१०॥

#### XX वर्तमान चत्रविश्वतिजिनपुजा

केइ छिन निकट छिन दूर छिन थूल लघु, धरत वैकियकपरभावसो तन सुभगु। केइ करताल करतालतलमें धुनैं,

तत वितत घन सुखारि जात बाजै मुनै ॥११॥

इन्हे आदिक सकल साज संग धारिकैं.

आय पुर तीन फेरी करी प्यारकें।

सचिय तब जाय परसृतथल मोद में. मात करि नीद लीनों तम्हे गोद मे ॥१२॥

आन गिरवाननाथहिं दियो हाथ मे,

छत्र अर चमर वर हरि करत माथ में।

चढ़े गजराज जिनराज गुन जापियो,

जाय गिरिराज पांड्कशिला थापियो ।।१३।। लेय पंचमउदधिउदक कर कर सुरिन,

सुरन कलशनि भरे सहित चर्चित पुरनि । सहस अरु आठ शिर कलश ढारे जबै,

अघघ घघ घघघघ भभभ भभ भौ तबे।।१४॥

धधध धध धधध धध धुनि मधुर होत है,

भव्यजन हंस के हरष उद्योत है। भये इमि न्हौन तब सकल गन रगमें,

पोछि श्रंगार कीनों सची अंग में ।।१५।।

आनि पितुसदन शिशु सौँपि हरि यल गयो, बालवय तरुन कहि राजसुख भोगयो। भोग तज जोग गहि चार अरिको हने, धारि केवल परम धरम दुंदविधि भने।।१६॥ नाशि अरि शेष शिवयानवासी भये, ज्ञान-दुग-आर्म-बीरज अनन्ते लये।

सो जगतराज यह अरज उर धारियो, धरम के नन्द को भवजदिध तारियो ॥१७॥ छद भतानन्द

ज्य करुनाधारी भिवहितकारो, तारनतरन जिहाजा हो ।

जय करनावारा ।शवाहतकारा, तारनंतरन जिहाजा हा सेवक नित वदै मन आनन्दै, भव भय मेटनकाजा हो ।।१⊏।। ॐ ही थी सुपारवंगःवजिनेदाय महार्षम् । होश

> श्री सुपाइवेंपदजुगल जो, जजै पढे यह पाठ । अनुमोदे सो चतुर नर, पार्व आनन्द ठाठ ॥

चारुचरन आचरन, चितहरनचिहनचर, चन्दचन्दतनचरित, चदंथल चहत चतुर नर । चतक चन्ड चकचरि, चारि चिदचक गुनाकर,

नुक चन्ड चकचार, चाराचदचक गुनाकर, चंचल चलितसुरेश, चूलनुत चक <mark>धनुरहर।।</mark> चरअचरहित् तारनतरन, सुनत चहिक चिननंद शुचि । जिनचंदचरन चरच्यो चहत, चितचकोर नचि रचि रिच ।। दोहा

धनुष डेढ़सौ तुग तन, महासेन नृपनन्द । मात् लछमना उर जये, थापो चन्दजिनंद ॥२॥

अन्द्री श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर, संवीपट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । अत्र सम सन्निहितो भव भव, वण्ट ।

#### ग्रध्क

गंगाहृद निरमलनीर, हाटक भृंग भरा, तुम चरन जजो वर वीर, मेटो जनमजरा।

श्रीचंदनाथ दुति चंद, चरनन चंद लगै,

मनवचतन जजत अमंद, आतमजोति जगै ॥१॥
ॐ ही श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् ।

श्रीखड कपूर सुचग, केश्वर रंगभरी । घसि प्रासुक जल के संग, भव-आतापहरी ।।श्री० २।। अ ही श्री चन्द्रप्रमजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम् ।

तंदुल सित सोमसमान, सम ले अनियारे।

दिय पुज मनोहर आन, तुम पदतर प्यारे ।।श्री० ३।।

ॐ ह्री श्री चन्द्रमप्रजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम ।

सुरद्रम के सुमन सुरंग, गंधित अलि आवै। तासों पद पूजत चंग, कामबिया जावै ।।श्री०।।४॥ छ ही श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पृष्पम । नेवज नाना परकार, इन्द्रिय बलकारी। सो लै पद पूजों सार, आकुलताहारी ॥श्री०॥४॥ ॐ ह्री श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय क्षुधारोगिवनाशनाय नैवेद्यम् । तम भंजन दीप संवार, तुम ढिग घारतू हो। मम तिमिरमोह निरवार, यह गुन धारतु हों ।।श्री०।।६।। अ ही श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्। दशगंध हुतासन माहि, हे प्रभु खेवतु हौ। मम करम दुष्ट जरि जाहि, यातै सेवतु ही ।।श्री० ।।७।। अ ही थी चन्द्रप्रभजिदनेन्द्राय अष्टकर्महनाय धपम् । अति उत्तम फल सु मंगाय, तुम गुन गावतु हो । पूजो तनमन हरषायो, विघन नशावतु हो ।।श्री ः।।।।।। अ ही श्री च द्रप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राष्ट्रये फलम्। सजि आठो दरब पूनीत, आठों अग नमों।

पूजो अष्टम जिन मीत, अष्टम अवनी गर्मो ॥श्री० ॥६॥
ॐ ही श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अनर्घ्यंपदप्राप्तये अर्घम् ॥

पत्रकर्यास्यक

कलि पंचमचैत सुहात अली, गरभागम मंगल मोद भली। हरि हर्षित पूजत मातु पिता,

हम ध्यावत पावत शर्मसिता ॥१॥

हम ध्यावत पावत शर्मसिता ॥१॥

हो चैत्रकृष्णपचस्या गर्भमगलमदिताय श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अर्घम् ।

ામ અપાગ્ર

कलि पौष इकादिश जन्म लयो, तब लोकविषै सुख थोक भयो।

सूरईश जजे गिरशीश तबै,

हम पूजत है नुतशीस अबै ॥२॥

ॐ ही पौषकृष्णैकादस्या उत्ममगलमडिताय श्री चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

तप दुद्धर श्रीधर आप धरा,

कलि पौष अग्यारिस पर्व वरा। निज ध्यानविषै लवलीन भये.

धनि सो दिन पूजत विध्न गये ।३॥

अ ही पौषकृष्णैकाढःया तेपोमगलमडिनाय श्री चन्द्रप्रम जिनेन्द्राय अर्थम् ।

> वर केवलभानु उद्योत कियो, तिहुँ लोक तणो भ्रम मेट दियो।

तिहुलाक तणा भ्रम मटादया कलि फाल्गनसप्तमी इन्द्र जजे,

हम पूर्जिह सर्व कलकू भजे।।४॥

अ ही फाल्गुनकृष्णसप्तम्या ज्ञानमगलमडिताय थी चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्राय अर्थम । सित फाल्गुण सप्तिम मुक्त गये,
गुणवन्त अनन्त अवाध भये।
हिर आय जजे तित मोद घरे,
हिर आय जजे तित मोद घरे।
हिर अप्तुजत ही सब पाप हरे।।।।
अही फाल्गुनगुक्तधर्तम्यां मोक्षमंगलमहिताय श्री चन्द्रप्रमजिनेन्द्राय अर्धम।

#### जयमाला

दोहा

हे मृगांकअिद्धात चरण, तुम गुण अगम अपार । गणधरसे निंह पार लींह, ती को वरनत सार ॥१॥ पै तुम भगति हिंयै मम, प्रेरै अति उमगाय । ताते गाऊं सुगुण तुम, तुम हो होउ सहाय ॥२॥ हन्द पद्धडी

जय चन्द्र जिनेन्द्र दयानिधान, भवकानन हानन दवप्रमान । जय गरभ जनम मंगल दिनन्द, भवि जीवविकाशन शर्मकन्द ॥३॥

दशलक्ष पूर्वकी आयु पाय, मनवांख्रित सुख मोगे जिनाय । लखि कारण ह्वै जगते उदास,

चित्यो अनुप्रेक्षा सुखनिवास ॥४॥

### ६० वर्तमान चतुर्विश्वतिज्ञिनपूजा

तित लौकांतिक बोघ्यो नियोग, हरि शिविका सजि धरियो अभोग । नापै तम चढि जिन चन्दराय

तापै तुम चढि जिन चन्दराय, ता किनकी शोभा को कहाय ॥४॥

ता छिनकी शोभा को कहाय ।।५।। जिन अंग सेत सित चमर ढार,

सित छत्र श्लीस गलगुलकहार । सित रतन जडित भूषण विचित्र, सित चन्द्रचरण चरचे पवित्र ॥६॥

सित तन द्युति नाकाधीश आप, सित शिवका कांधे धरि सुचाप ।

सित सुजस सुरेश नरेश सर्व, सित चितमे चिन्तत जात पर्व।

सित चितमे चिन्तत जात पर्वे ॥७॥ सित चन्दनगरते निकसि नाथ,

सित वन में पहुँचे सकल साथ। सित सिला शिरोमणि स्वच्छ छांह,

सित तप तित धार्यो तुम जिनांह ।। ५।। सित पय को पारण परम सार, सित चन्ददत्त दीनो उदार ।

ासत चन्द्रदत्त दाना उदार । सित कर में सो पयधार देत, मानो बांधत भवसिध सेत ॥६॥ मानो सुपुण्यधारा प्रतच्छ,

तित अचरज पन सुर किय तत<del>च्छ</del> ।
फिर जाय गहन सित तप करंत,
सित केवलज्योति जग्यो अनन्त ॥१०॥

लहि समवसरण रचना महान,

जाके देखत सब पापहान।

जहंतर अशोक शोभै उतंग, सब शोकतनो चुरै प्रसंग ॥११॥

सुर सुमनवृष्टि नभतें सुहात,

मनु मन्मय तज हथियाय जात ।

बानी जिन मुखसौ खिरत सार, मनु तत्त्वप्रकाशन मुकुरधार ॥१२॥

जहं चौसठ चमर अमर ढुरंत,

मनु सुजसमेघ झरि लगिय तंत । सिहासन है जहं कमलजुक्त,

मनु शिवसरवर को कमलशुक्त ॥१३॥

दुंदिभ जित बाजत मधुर सार, मन् करमजीत को है नगार।

सिर छत्र फिरै त्रय श्वेतवर्ण,

मनु रतन तीन त्रयताप हर्ण ॥१४॥ तन प्रभातनों मण्डल सहात,

भवि देखत निज भव सात सात ।

६२ वर्समान चतुर्विशतिजिनपुजा

मनु दर्पणद्युति यह जगमगाय,

भविजन भव सुख देखत सुआय ॥१४:। इत्यादि विभृति अनेक जान,

वाहिज दीसत महिमा महान ।

ताको वरणत निह लहत पार,

तौ अन्तरंग को कहै सार ।।१६।।

अनअन्त गुणनिजुत करि विहार, धरमोपदेश दे भव्य तार ।

फिर जोगनिरोधि अघाति हान,

सम्मेदथकी लिय मुकतिथान ॥१७॥ बुन्दावन वन्दत शीश नाय,

तुम जानत हो मम उर जुभाय। तार्ते का कहों मुवार वार,

ात का कहा झुवार वार, मनवांछित कारज सार सार ॥१६॥

छन्द घत्तानन्द जय चंद जिनंदा आनंदकंदा, भवभय भंजन राजै हैं।

जय चर जिनदा जानदकदा, भवभय भजन राज ह । रागादिकद्वं दाहरिसब फंदा, मुकतिमाहि घितिसाजैंहै।।१६॥।

रागादिकद्वं दाहरिसब फंदा, मुकतिमांहि चिति सार्जें है ।।१६ ॐ ही श्री चन्द्रप्रमजिनेन्द्राय महार्घम् । छन्द चौबोला

आठों दरव मिलाय गाय गुण, जो भविजन जिनचन्द जजें।

ताके भवभव के अघ भाजें, मुक्त सारसुख ताहि सजें।।२०।।

जमके त्रास मिटें सब ताके, सकल अमंगल दूर भजें। बृन्दावन ऐसो लिख पूजत, जातें शिवपुरि राज रजें॥२१॥

पुष्पांजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद ।

श्री पुष्पद्रन्त जिन्यूजा छद मदावलिप्तकपोल (रोडक)

पुष्पदन्त भगवंत सन्त सुजपंत तन्त गुन, महिमावन्त महंत कन्त शिवतियरमंत मुन,

काकन्दीपुर जन्म पिता सुग्रीव रमासुत, स्वेतवरन मनहरन तुम्हें थापों त्रिवार नुत ।।१॥

ट ही श्री पुष्पदन्तजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, संवौषट्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठठ। अत्र मम सन्तिहितो भव भव, वषट्।

## **श्रह्म**

चाल होनी वी ताल जत्त
भेरी अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय, भेरी० ॥टेक॥
हिमवनगिरिगत गंगाजल भर, कंचनभूग भराय ।
करम कलंक निवारनकारन जजो तुम्हारे पाय ॥मेरी०॥१॥
ॐ ही श्री पुष्पदन्तजिनेन्द्राय जन्मजरामुखुविनाशनाय जलम् ।
बाबन चन्दन कदलीनंदन, कुंकुम संग् चसाय ।
चरचों चरन हरन मिथ्यातप, बीतराग गुणगाय ॥मेरी०॥२॥

🍑 ही श्रौ पुष्पदन्तिजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम ।

शालि अखंडित सौरभमंडित, शशिसम द्युति दमकाय। ताको पुंज धरों चरननढिग, देहु अखयपद राय ।।मेरी०।।३। अ ही श्री पृष्पदन्तजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । सूमन सूमनसम परिमलमंडित, गुंजत अलिगन आय । ब्रह्मपुत्रमदभजन कारन, जजों तुम्हारे पाय ।। मेरी०।।४।। क ही श्री पुष्पदन्तजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम्। घेबर बाबर फेनी गोझा, मोदन मोदक लाय। छुधावेदनी रोगहरनको, भेट धरो गुण गाय ॥ मेरी०॥४॥ के ही श्री पूष्पदन्तजिनेन्द्राय कामवाणविश्वंगनाय पुष्पम् । वाति कपूर दीप कंचनमय उज्ज्वल ज्योति जगाय। तिमिरमोहनाशक तुमको लखि, धरो निकट उमगाय ।।मेरी ०।।६।। अ ही श्री पुष्पदन्तिजनेन्दाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । दशवर गंध धनंजयके संग, खेवत ही गुन गाय। अष्टकर्म ये दुष्ट जरै सो, धूम धूम मु उड़ाय ।।मेरी०।।७।। अ ही श्री पुष्पदन्तजिनेन्दाय अष्टकर्मदहनाय ध्रुपम् । श्रीफल मातुलिंग शुचि चिरभट, दाड़िम आम मंगाय। तासों तुम पदपद्म जजत हों,विघनसघन मिट जाय ।।मेरी०।।८।। क ही श्री पुष्पदन्तजिनेन्द्राय मोक्षपलप्राप्तये फलम्। जल फल सकल मिलाय मनोहर मनवचतन हुलसाय। तुम पद पूजों प्रीति लायकै जय जय त्रिभुवनराय ॥मेरी ०॥६॥ 🤲 ह्री श्री पुष्पजिनेन्दाय अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्घम् ।

#### पनकल्यासक

#### छंद स्वयम्म

नवमी तिथिकारी फाणुन धारी, गरम माहि थितिदेवा जी, तिज आरणपान कृपानिधान, करत सची तित सेवा जी। रतनृन् की धारा परमजदारा, परी ब्यूपित सास्य जी, मैं पूजी ध्यावी भगत बढ़ावी, करो मोहि भवसारा जी।।।।।

🍂 ह्वी फाल्गुनकृष्णनवम्या गर्ननगतमङ्गाय श्री पुष्पदन्तः

जिनेन्द्राय अपन्।

मगसिर सितपच्छ परिवा स्वच्छ जनमे तीरथनाथा जी, तब हो चवभेवा निरजर येवा, आय नये निज माया जी। सुरगिर नहवाये, मङ्गल गाये, पूजे प्रीति लगाई जी, मैं पूजों घ्यावौ भगत बढ़ावौ, निजनिधिहेत सहाई जी।।२।।

ॐ ही मार्गशीर्म गुब्नप्रतिगदि जन्मपंगलमंडिताय श्री पुरादनतः जिनेन्द्राय पर्वम् ।

सित मगितरनाता तिथितुखरासा, एकमके दिन धाराजी, तप आतमज्ञानी आकुलहानी, मौनसहित अविकारा और । सुरमित्र सुदानी के घर आनी, गो-पय-पारन कीना हैं, तिनको मैं बन्दौ पापनिकन्दौ, जो समतारस भीना है ॥३॥

हीं मार्गशीर्थं गुनलप्रतिपदि तपोमंगलमंडिताय श्री प्रपदन्तः जिनेन्द्राय अर्थम् ।

जिनेन्द्राय अर्थम ।

सितकातिक गाये दोइज घाये, षातिकरम परचंडा जी, केवल परकाशे प्रमतमनार्कों, सकलसार सुखमण्डा जी। गनराज अठासी आनन्द भासी, समवसरण वृषदाता जी, हरि पूजन आयो शीश नमायो, हम पूजें जगवाता जी।।४।।

ध ही कार्तिक जुनल द्वितीयायां क्रानमंगल मंहिताय श्री पृष-दन्ताजिने द्वारा अर्थ । भादव सित सारा आर्ठ धारा, गिरिसम्मेद निरवाना जी, गृन अच्ट प्रकारा अनुपमधारा, जै जै कृपानिधाना जी। तित इन्द्र सु आयौ पूज रचायौ, चिन्ह तहां करि दीना है, मैं पूजत हों गुन च्याय महीसौं, तुमरे रसमें भीना है।।।। अ ही भादव शुक्ताच्टाया मोक्षमण लाहिताय श्री प्यवस्त

#### जयमाला

दोहा

लच्छन मगर सुरवेत तन तुंग धनुष शतएक । सुर नर वंदित मुकतपति नमों तुम्हें शिर टेक ॥१॥ पुहुपरदन गुन वदन है, सागर तोय समान । क्योंकर कर अंजुलिनकर, करिये तासु प्रमान ।२॥

**इन्द नामर**त

पुष्पदंत जयवंत नमस्ते, पुष्य तीर्यंकर संत नमस्ते । ज्ञान घ्यान अमलान नमस्ते, चिद्विलास सुखज्ञान नमस्ते ॥३॥ भवभयभंजन देव नमस्ते, मुनिगनकृतपदकेव नमस्ते ।

मिथ्यानिशिदिनइन्द्र ननस्ते, ज्ञानपयोदिधचन्द्र नमस्ते ॥४॥

भवदुखनहिनःकंद नमस्ते, रागदोष-मदहंद नमस्ते ॥४॥

भवदुखनहिनःकंद नमस्ते, रागदोष-मदहंद नमस्ते ॥४॥

केवल ब्रह्मप्रकाण नमस्ते, धर्ममुद्यारसपूर नमस्ते ॥४॥

केवल ब्रह्मप्रकाण नमस्ते, सकल चराचरभास नमस्ते ॥६॥

विष्नमहीधर्रावज्जु नमस्ते, जय ऊरधगतिरिज्जु नमस्ते ॥६॥

जय मकराकृतपाद नमस्ते, मकरघ्वजमदवाद नमस्ते ।

कर्मभर्मपरिहार नमस्ते, जय जय अधमउधार नमस्ते ॥७॥

दयाधुरंधर धीर नमस्ते, जय जय गुनगम्भीर नमस्ते ॥६॥

ख्यवजत्पतिथितिधार नमस्ते, हरता भवभयपीर नमस्ते ॥६॥

ख्यवजत्पतिथितिधार नमस्ते, निस्तार नमस्ते ॥६॥

जय जय जिनदेवं हरिकृतकेवं, परमधरमधनधारी जी।
मैं पूजों घ्यावों गुनगन गावी मेटो विषा हमारी जी।।१०॥
अहीं श्री पणदन्तजिनेद्वाय महाधंग।

मदावलिप्तकपोल

पुहुपदंतपद संत, जजैं जो मनवचकाई, नाचै गावै भगति करै, शुभ परनति लाई ।

सो पार्व सुख सर्व इन्द अहिमिद तनो वर, अनुक्रमते निरवान, लहै निहचें प्रमोद घर ॥११॥

परिपुपांजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वादः।

### श्री शींतलनाय जिनप्रजा हरद मलामातग

शीतलनाथ नमो धरि हाथ.

सुमाथ जिन्हो भवगाथ मिटायें।

अच्युततें च्युत मात सुनन्द के,

नन्द भये पुरभद्दल भाये ॥

वंश इख्वाक कियो जिन भूषित,

भव्यनको भव पार लगाये।

ऐसे क्पानिधि के पदपंकज,

थापत् हों हिय हर्ष बढ़ाये ॥१॥

🐸 ही श्री शीटलनाथजिने द । अत्र अवतर अवतर सवीषट । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। अत्र मम सन्निहितो भव भव दषट्।

ग्रन्थक .

फंड बसंतित्सका

देवापगा सुवरवारि विशुद्ध लायो,

भंगार हेम भरि भक्ति हिये बढ़ायो ।

रागादिदोष मलमह नहेत येवा,

चर्चो पदाङ्ज तव शीतलनाथ देवा ॥१॥

👺 ही श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय जनमञ्जूरामृत्युविनाशनाय जलम् ।

श्रीखंडसार वर कुंकुम गारि लीनो। कंसंग स्वच्छ घसि भक्ति हिये धरीनों ।।रा० ।।२।। अ ह्री श्री शीतलनाचजिनेन्द्राय भवात।पविनाशनाय चन्दनम् । मुक्तासमान सित तदुल सार राजे। धारंत पुज कलिकुं जसमस्त भाजे ।। रा० ।।३।। ऋी श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम । श्रीकेतको प्रमुख पूष्प अदोष लाया। नौरंग जंगकरि भृंग स्रंग पायो ।।रा० ।।४।। ॐ ह्री श्री शीयलनाथजिने द्राय कामणाणजिञ्चसनाय पुष्पम् । नैवेद्य सार चरु चारु संवारि लायो। जांबनप्रभृति भाजन शीस नायो ।।रा० ।।१।। अ ही श्री गीतलनायजिनेन्द्र।य क्षुधारोगितनाणनाय नैवेद्यम् । स्नेह प्रपूरित सुदीपक जोति राजै। स्नेह प्रपूरित हिये जजतेऽघ भाजै ।।रा० ।।६।। अ ही श्री शीतलनावजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । कृष्णागुरु प्रमुखगध हुताश माहीं। खेवो तवाग्र वसुकर्म जरंत जाही ॥रा० ॥७॥

ही थी शीतननायजिनेन्द्राय अध्यक्तमैदहनाय धूपम्। निम्बाम्न ककेटि सु दाड़िम आदि द्वारा। सीवण गोष्ठ फल सार सुपंक्त प्यारा।।रा०।।६॥

🌣 ह्री श्री शीतलनाथिजनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम्।

७० वर्तमान चतुर्विशातजिनपूजा

कंश्रीफलादि वसु प्रासुक द्रव्य साजे।

नाचे रचे मचत बज्जत सज्ज बाजे ।।रा० ।।६।। अ ह्री श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्धम् ।

पंचकल्याग्।क

छद इंदवज्ञातथा उपेन्द्रवज्ञा आठै वदी चैत सुगर्भ माही,

आये प्रभू मंगलरूप थाही।

सेवै सची मात अनेक भेवा,

चर्चो सदा शीतलनाथ देवा ॥१॥ अही चैत्रकृष्णाष्टम्या गर्भमङ्गलपडिताय श्री शीतलनाथ-

जिनेन्द्राय अर्घम् ।

श्री माघ की द्वादिश क्याम जायो,

भूलोक में मंगल सार आयो। शैलेन्द्र पै इन्द्र फनिन्द्र जज्जै,

में ध्यान धारों भवदुःख भज्जै ॥२॥ अ ही माधकृष्णद्वादश्या जन्ममञ्जलमंडिताय श्री शीतलनाथ-

जिनेन्द्राय अर्घम्। श्री माघ की द्वादिश क्याम जानों,

वैराग्य पायो भवभाव हानो ।

ध्यायो चिदानन्द निवार मोहा,

चर्चों सदा चर्न निवारि कोहा ।।३॥ ॐ ही माषकृष्णद्वादश्यां तपोमगलमङ्क्तिय श्री शीतलनाथ चिनेन्द्राय वर्णम् । वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

90

चतुर्दशी पौषवदी सुहायो, ताही दिना केवललब्धि पायो।

शोभै समोसत्य बखानि धर्म,

चर्चो सदा शीतल पर्म शर्म ॥४॥ ॐ ह्री पौषकृष्णचनुर्दश्यां ज्ञानमगलताय श्री शीतलनाय-

जिनेन्द्राय अर्घम् ।

कुवार की आठयं शुद्ध बुद्धा, भये महामोक्षसरूप शुद्धा ।

सम्मेदते शीतलनाथ स्वामी,

गुनाकरं तासु पदं नमामी ।।५।। अन्ही आदिवनशुक्लाब्टम्या मोक्षमगलमङ्गिताय श्री शीतलन।य-जिनेन्द्राय अर्धाम ।

### जयमाला

छद लोलतरग

आप अनंत गुनाकर राजे, वस्तुविकाशन भानु समाजे ।। मै यह जानि गही शरना है, मोहमहारिपुको हरना है ॥१।

हम वरन तन तुग धनु, नब्बे अति अतिराम । सुर तह अंक निहारी पद, पुन पुन करो प्रणाम ॥२॥ सुर तोटक

जय शीतलनाथ जिनन्द वरं,

भवदाघदवानल मेघझरं।

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

৬२

दुखभूभृतभंजन वज्रसमं, भवसागर नागरपोतपमं ॥३॥

कुहमानमयागदलोभ हरं,

अरि विघ्न गयंद मृगिद वरं।

वृष-वारिदवृष्टन सृष्टिहितू, परदृष्टि-विनाशन सुष्टु पितू ॥४॥

समवस्रतसजुत राजतु हो,

उपमा अभिराम विराजत हो।

वर बारहभेद सभाथितको,

तित धर्मबखानि कियौ हितको ॥५॥

पहले महि श्रीगनराजरजैं,

द्तिये महि कल्पसूरी ज सजै।

त्रितिये गणनी गुन भूरि धरै, चवथे तिय जोतिष जोति भरै ॥६॥

तिय-वितरनी पनमें गनिये.

छहमे भुवनेसूर ती भनिये।

भुवनेश दशो थित सत्तम है, वसुमे वसु-वितर उत्तम है।।७॥

नव में नभजोतिष पंच भरे.

दशमे दिविदेव समस्त खरे।

वर्तमान चतुविशतिजिन्यूजा

नरवन्द इकादशमें निवसैं, अरु बारहमें पशु सर्व लसें ॥ ५॥

तजिवैर, प्रमोद धरै सब ही,

समतारस मग्न लसे तब ही।

धुनि दिव्य सुनैं तजि मोहमलं, गनराज असी धरि ज्ञानबलं ॥६॥

सबके हित तत्त्व बखान करै,

करुनामनरंजित शर्मभरैं।

वरने षटदर्व तमें जितने.

वर भेद विराजतु है तितने ।।१०।। पूनि ध्यान उभै शिवहेत मुना,

इक धर्म दूती सुकलं अधुना।

तित धर्म सुध्यान तणो गनियो, दशभेद लखे भ्रमको हनियो ।११॥

पहलो अरि नाश अपाय सही, दुतियो जिनवेन उपाय गही।

त्रिति जीवविचै निजध्यावन है.

चवथो सु अजीव रमावन है।।१२॥ पनमों सू उदै बलटारन है,

छहमों अरिरागनिवारनं है।

भवत्यागन चित्रन संप्तम है,

वसुमों जितलोभ न आतम है।।१३।। नवमों जिनकी थुति सीस धरै

नवना ।जनका युक्ति सास घर दशमो जिनभाषित हेत करैं।

इमि धर्म तणो दश भेद भन्यो ॥१४॥

पुनि शुक्लतणो चदु येम गन्यो ॥१४॥

सुपृथक्तवितर्कविचार सही, सुइकत्ववितर्कविचार गही।

पुनि सुक्ष्मित्रयाप्रतिपात कही,

विपरीतिकयानिरवृत्त लही ॥१५॥

इन आदिक सर्व प्रकाश कियो, भवि जीवनको जिब स्वर्ग दियो।

पुनि मोच्छविहार कियो जिनजी,

सुखसागर मन्न चिरं गुनजी ।।१६॥ अब में शरना पकरी तुमरी,

सुधि लेहु दयानिधिजी हमरी।

सुधि लहु दयानाधजा हमरा भव व्याधि निवार करो अब ही,

मित ढील करो सुख द्यो सब ही ॥१७॥ छन्द घत्तानन्द

४०-त घतानन्य श्रीतल जिन ध्याऊं भगति बढ़ाऊं, ज्यो रतनत्रयनिधि पाऊं। भवदंद नशाऊं शिवयल जाऊं, फेर न भीवनमें आऊं।।१८।३ ४ ह्री श्री शीतलनाषजिनेन्द्राय म्हार्गम्।

#### वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा छन्द मालिनी

दिढ़रथ सुत श्रीमान्, पंचकल्याणक धारी,

तिनपद जुगपदां, जो जजै भक्तिधारी । सहसुख धनधान्यं, दीर्घ सीभाग्य पानै, अनुक्रम अरिदाहै, मोझको सो सिधानै ॥१९॥

> पुष्पाजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद । — ०---

#### श्री श्रेयांसनाय जिनपूजा इन्द रूपमाला

विमलन्प विमलासुअन, श्रेयासनाथ जिनन्द,
सिघपुर जनमे सकल हरि, पूजि धरी आतन्द।
भयवंधध्वसनहेत लिख में, शरन आयो येव,
थापीं चरन जुग उरकमल में, जजनकारन देव।।१।१
ॐ हीं श्री श्रेयासनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, सवौषद्।।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः। अत्र मम सनिद्धितो मब भव, वयट।

#### श्रष्टक

छन्द गीता तथा हरिगीता कल घौतवरन उतंगहिमगिरि पदमद्रहतें आवई । सुरसरितप्रासुक उदकसों भरी भृङ्ग घार चढ़ावई ।। श्रेयांसनाथ जिनन्द त्रिभुवन वन्द आनन्दकन्द हैं।
दुखदन्दफदेनिकन्द पूरन चन्द जोति अमन्द हैं॥१॥
छ ही श्री श्रेयांसनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम्

गोशीर वर करपूर कुंकुम नीर संग घसों सही । भवतापभंजन हेत भवदधिसेत चरन जजों सही ।।श्रे०॥२। ॐ ही श्री श्रेयौसनाथजिनेत्द्राय भवातापिवनत्शनाय चन्दनम् । सितशालि शशिद्दत शुक्तिसुन्दर मुक्तिकी उनहार है ।

सितवालि वामितुत बुक्तिसुन्दर मुक्तिकी उनहार है। भरि बार पुज धरंत पदतर अखयपद करतार हैं।।श्रे०।।३ ॐ ही श्री श्रेयासनावजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षनम्। सद सुमन सुमनसमान पावन, मलयते अलि झंकरे।

क्ष हा आ अयातनावाजनस्य अवतप्रशास्त्र अवतम् । सद सुमन सुमनसमान पावन, मलयते अलि झंकरे । पदकमलतर धरते तुरित सो मदनको मद खंकरे ।।ओ० ॥१ क्ष ही श्री व्ययादनःयजिनेन्द्राय कामनःणिविञ्वतस्य पुज्यम् ।

यह परमानेदक आदि युत रस सवारि सुन्दर वह नियौ। तुम वेदनीमदहरत लखि, वरचोंचरत श्रुविकर हियौ।श्रेठ।। के ही श्री श्रेयांतताश्रीवन्त्राय क्षुधारोगीवनाशताय नेवेधम्। संश्रयविमोहिक्सरतम भंजन दिनंद सभान हो।

सशयावभाहावभारतम भगना दनद समान हा ।
तार्त चरनदिन दीप जोऊं देहु अविचन ज्ञान हो ।श्रे० ॥६
छ ही श्री श्रेयासन.बिजनेन्द्राच मोह्यन्द्राचारिक्यक्षनाय दीपम् ।
वर अगर तगर कपूर चूर सुगंध भूर बनाइया ।

दहि अमर जिल्लुबिषें चरनिष्ठम करमभरम जराइया ॥श्रे०॥। ॐ ही श्री श्रेयासनाथ जिदनेन्द्राय जष्टकर्महनाय घूपंम्। सुरलोक अरु नरसोकके फल पक्क मधुर सुहाबनें । तं भगतिसहित जजो चरन शिव परम्पावन पावनें १श्रे ।। दाष्ट्र इही श्री श्रे यांसनावितनेवाय मोक्षपलप्राप्तये फलम् । जलमलपतंदुलसुमनचरु अरु दीपधूपफलावली । करि अरुप जरको चरनजुग श्रेमु मोहि तार उतावली । श्रे ०। १ । इही श्री श्रे धाननावितनेवाय अनुध्येयद्याप्तये अर्थम् ।

### पंत्रकेल्याग्यक

#### प्रनद आवर्

पुष्पोत्तर तजि आये, विमला उर जेठकृष्ण छट्टकों। सुरनर मङ्गल गाये, मैं पूजों नासि कमैकाठेको ॥१॥

क्ष्री प्योच्छकृष्णार हो दिने गर्भमंगलमहिताय श्री श्रेयांस-नायहिरोन्द्राय अर्थम् ।

जनमे फागुनकारी, एकादशि तीनग्यानदृगधारी । इख्वाकवंशतारी, में पूजों घोर विध्व दुखटारी ॥२॥

ही फाल्गुनकृष्णैकादश्या जन्ममगलमंडिताय श्री श्रेयाँस-नाथजिनेत्द्राय अर्थम् ।

भवतनभोग असारा, लख त्याग्यो बीर शुद्ध तपक्षारा । फागुनवदि इग्यारा, मै वृजो पाद अष्ट परकारा ॥३॥

अ ही फाल्गुनकृष्णै हादस्या तपोमंगलमंडिताय श्री श्रीयाँसेनीय जिनेन्द्राय अर्घम् । वर्तमान चत्विशतिजिनपुजा

केवलज्ञान सुजानन माघवदी पूर्णतित्थको देवा ।

95

चतुरानन भवभानन, वंदौ ध्यावौं करौं सूपद सेवा ॥४॥ ॐ हीं माधकष्णामावस्यां ज्ञानमगलमंडिताय श्री श्रेयांसनाथ

जिनेन्द्राय अर्घप ।

गिरिसमेदतैं पायो, शिवयल तिथि पूर्णमासि सावनको । कुलिशायुध गुनगायो, मैं पूजों आपनिकट आवनको ॥५॥

ॐ ह्री श्रावणश्वन पृणिमायां मोक्षमगलमहिताय श्री श्रेयांस-नाथ जिनेन्द्राय अर्थम ।

जयमाला

घटन जोलनरंग

शोभित तुंग शरीर सुजानो,

चाप असी शुभलच्छन मानो।

कंचन वर्ण अनुपम सोहै,

देखत रूप सुरासुरा मोहै ॥१॥ प्रन्द पद्धही

जै जै श्रेयांस जिन गुनगरिष्ठ,

तुम पदजुग दायक-इष्टमिष्ट ।

जै शिष्ट शिरोमनी जगतपाल.

जै भवसरोजगन प्रातकाल ॥२॥ जै पंचमहावृत गज सवार,

लै त्यागभाव दलबल स लार।

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

सत्ता छितिमहं रनको मचाय ॥३॥ जै रतन तीन तिहुँ शक्ति हाथ,

जै धीरजकों दलपति बनाय.

ग रतन तान तिहुशाक्त हाथ, दश धरम कवच तप टोप माथ।

जै शुकलध्यान कर खड़ग धार, ललकारे आठों अरि प्रचार ॥४॥

तामैं सबको पति मोह चंड, ताकों ततछिन करि सहस खण्ड।

ताका तताछन कार सहस खण्ड फिर ज्ञानदरश प्रत्यूह हान,

निजगुनगढ लीनों अचल थान ।।४।। शुचि ज्ञान दरस सुख वीर्य सार,

हुव समवसरणरचना अपार।

तित भाषै तत्त्व अनेक धार, जाको सुनि भव्य हिये विचार ॥६॥ निज रूप लक्ष्मौ आनन्दकार.

नज रूप लक्षा आनन्दकार, भ्रम दूर करनको अति उदार । पूनि नय-प्रमान-नि<del>च्</del>छेप सार,

दरसायो करि संशय प्रहार ॥७॥

तामैं प्रमान जुगभेद एव,

परतच्छ परोछ रजै सुमेव । तामैं प्रतच्छके भेद दोय.

पान प्रतच्छक भद दाय, पहिलो है संविवहार सोय ॥८॥

## वर्शमानं चतुर्विश्वतिजिनपूजा

50

ताके जुग भेद विराजमान, मित श्रुति सोहै सुन्दर महान ।

मात श्रात साह सुन्दर महान । है परमारथ द्तियो प्रतच्छ,

हैं भेदें जुगम तामहि दच्छ ॥६॥ ह एकदेण हरू सर्वदेश

इक एकदेश इक सर्वदैश, इकदेश उभैविधिसहित वेश।

बर अवधि सु मनपरजै विचार,

है सकलदेश केवल अपार ॥१०॥,

चरअचर लखत जुगपत प्रतच्छ, निरद्वेद रहित परपंचे पच्छ ।

पुनि है परोच्छमहं पंच भेद,

समिरति अरु प्रत्यभिज्ञान वेद ॥११॥

पुनि तरक और अनुमान मोने, आर्गमेजुत पन, अब नय बखान ।

नैगम, संग्रह, व्यौहार गूढ़,

रिजुसूत्र, शब्द अरु समिम्हढ़ ।।१२॥ पुनि एवंभूत सु सप्त एम,

नय कहे जिनेसु<sup>र</sup> गुन जु तेम ।

पुनि दरव क्षेत्र अर काल भाव,

निच्छेप चार विधि इमि जनाव ॥१३॥

इनको समस्त भाष्यौ विशेष,

जा समुझत भ्रम नहिं रहत लेश। निज ज्ञानहेत ये मूलमन्त्र,

तुम भाषे श्रीजिनवर सु तन्त्र ॥१४॥

इत्यादि तत्त्व उपदेश देय, हिन शेष करम निरवान लेय।

गिरवान जजत वस दरव ईश,

वृन्दावन नित प्रति नमत शीश ॥१४॥

छन्द घत्तानन्द

श्रेयांस महेशा सुगुन जिनेशा, वज्र धरेशा ध्यावतु हैं। हम निशदिन वंदें पापनिकंदे, ज्यौ सहजानंद पावतु है।।१६॥

क्ष्मी श्री श्रेयासनायजिनेन्द्राय महार्षम् । सोरठा

जो पूजै मन लाय, श्रेयनाथ पदपदाको ।

पाने इष्ट अघाय, अनुक्रमसौ शिवतिय वरै ॥१॥ परिपृष्पाञ्जलिम् क्षिपेत् इत्याशीर्वादः ।

-0-

## श्री वासुप्रज्य जिनप्रजा

छन्द रूपकवित्त

श्री मत वासुपूज्य जिनवर पद, पूजन हेत हिये जमगाय, यापों मनवचतन शुचि करिकै, जिनकी पाटलदेव्या माय । महिष चिन्ह पद लसै मनोहर, लाल वरन तन समतादाय, सोकरुनानिधिकृपादिष्टकरि, तिष्ठहु सुपरितिष्ठ यहं आय ।।

थ्रे हीं श्री वामुपुज्यजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, मंबीषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ 1 अत्र मम सन्तिहितो भव भव, वपट्।

### श्रध्क

छद जोगीरासा । आचलीबध ''जिनपद पूजों लव लाई।'' गंगाजल भरि कनककुभ मे, प्रासुक गंध मिलाई, करम कलंक विनाशकारन, धार देत हरषाई। वासपूज वसुपूजत नुजपद, वासव सेवत आई, बालब्रह्मचारी लिख जिनको, शिवतिय सनमुख धाई ।जिन०१। 👺 ह्री श्री वासपूज्यजिनेन्दाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम्। कृष्णागरु मलयागिरचंदन, केशरसंग घसाई। भवआताप विनाशनकारन, पूजो पद चित लाई ।।वासू०।।२।। 🌣 ह्री श्री वामुपूर्व्यक्रिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चदनम । देवजीर सुखदास शुद्ध वर, सुवरन थार भराई । पुज धरत तुम चरनन, आगे, तुरित अखय पद पाई ।वासु०।३। 👺 ही श्री वासुपुज्यजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तमे अक्षतम्। पारिजात संतानकल्पतरु-जनित सुमन बहु लाई। मीनकेतु मदभंजनकारन, तुम पदपद्म चढ़ाई ॥वासु०॥४॥ 🗳 ही श्री वासुपूज्यजिनेन्द्रायं कामबावविध्वंसनाय पुष्पम् ।

नव्यगव्यआदिक रसपूरित, नेवज तुरित उपाई। क्षुधारोग निवारनकारन, तुम्हें जजों शिर नाई ।।वासु०।।५।। क हीं श्री वास्पज्यजिनेन्द्राय क्षधारोगविन शनाय नैवेद्यम । दीपकजोत उदोत होत वर, दशदिश मे छिब छाई। तिमिरमोहनाशकतुमको लखि,जजों चरन हरषाई।।वासु०।।६।। अ हीं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय मोहन्धक रिवनाशनाय दीपम् । दशविध गंध मनोहर लेकर, वातहोत्रमे डाई। अष्टकरम ये दुष्ट जरतु है, धूम सुघूम उड़ाई ।।वासु०।।७।। अ हीं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम्। सुरस सुपक्क सुपावन फल लै, कंचनथार भराई। मोच्छ महाफलदायक लिख प्रभु, भेट धरो गुनगाई।।वासु०८।। 🗱 ह्रीं श्री वास्पुज्यजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । जलफल दरब मिलाय गाय गुन आठों अग नमाई। शिवपदराज हेत हे श्रीपति ! निकट धरों यह लाई ।वासू०६।। 🕉 ह्री श्री वास्पुज्यजिनेन्द्राय अनर्ध्ययदप्राप्तये अर्धम् ।

## पंचकल्याणक

छत्द पाईता (मात्रा १४)

किल छट्ट असाड सुहायो, गरभागम मंगल पायो । दशमें दिवितें इन आये, शतइन्द्र जजे सिर नाये ॥१॥ ॐ हो आयास्कृष्णपष्टम्या गर्भमंगलमडिताय श्री बासुपूज्य-जिनेन्द्राय अर्थम् । किन चौदश फागुन जानो, जनमे जगदीश महानों। हरि मेर जजे तब जाई, हम पूजत है चित लाई॥२॥

 श्रे हीं फाल्गुनकृष्णवतुर्देव्यां जन्ममगलमिडताय श्री वासुपूज्य-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

तिथि चौदस फागुन स्थामा, धरियो तप श्रीअभिरामा ।
नृप सुन्दर के पथ पायो हम पूजत अतिसुख थायो ॥३॥
अ ही फाल्गुनकृष्णवतुरंदा तपोमङलमडिताय श्री वासपुज्य-

क हा फाल्गुनकृष्णचतुद्दश्दा तपामङलमाडताय श्रा वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्थम् ।

सूदि माघ दोइज सोहै, लहि केवल आतम जो है । अनअन्त गुनाकर स्वामी, नित वंदो त्रिभुवन नामी ।।४।।

ॐ ही माघशुक्लद्वितीयाया ज्ञानमङलमंडिताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घम् ।

सितभादव चौदिश लीनों, निरवान सुथान प्रवीनों । पुर चंपाथानक सेती, हम पूजत निजहित हेती ॥४॥

अ ही भाद्रपदशुक्लचतुर्दस्या मोक्षमंगलमंडिताय श्री वासुपूज्य-जिनेन्द्राय अर्थम ।

#### जयमाला

दोहा

चंपापुर मे पंचवर, कल्याणक तुम पाय । सत्तर धनु तन शोभनो, जय जय जय जिनराय ॥१॥ फ़ल्दमोतियादाम

महासुखसागर आगर ज्ञान,

अनन्त सुखामृतामुक्त महान ।

महाबलमंडित खंडित काम,

रमाशिवसंग सदा विसराम ॥२॥

सुरिंद फनिंद खिंगद निरंद,

मुनिद जजै नित पादरविद । प्रभृतुव अन्तर भाव विराग,

सुबार्लाह ते व्रतशीलसो राग ॥३॥ कियो नहिं राज उदाससरूप,

सुभावन भावत आतमरूपः।

अनित्य शरीर प्रपंच समस्त, चिदातम नित्यसुखाश्रित वस्त ॥४॥

अशर्न नहीं कोउ शर्नसहाय,

जहा जिय भोगत कर्म विषाय।

निजातम कै परमेसुर शर्न,

नही इनके बिन आपद हर्न ॥५॥

जगत्त जथा जलबुद्बुद येव, सदा जिय एक लहै फलभेव ।

अनेकप्रकार धरी यह देह,

भमे भव कानन आन न नेह ॥६॥

अपावन सात कुछात भरीय।

चिदातम शुद्धसुभाव धरीय । धरै इनसों जब नेह तबेव,

धर इनसा जब नह तबव, सुआवत कर्म तबै वसुभेव ॥७॥

जबै तनभोगजगत्त उदास,

धरै तब संवर निर्जर आस । करै जब कर्मकलंक विनाश.

लहै तब मोक्ष महासुखराश ॥ ।। ।।

तथा यह लोक नराकृत नित,

विलोकियते षटद्रव्यविचित्त । स आतमजानन बोधविहीन,

धरै किन तत्त्व प्रतीत प्रवीन ॥६॥

जिनागमज्ञानरु संजमभाव,

सवै निज ज्ञान बिना विरसाव। सुदुर्लभ द्रव्य सुक्षेत्र सुकाल,

सुदुलम द्रव्य सुक्षात्र सुकाल, सुभाव सबै जिहतें शिव हाल ॥१०॥

लयो सब जोग सुपुन्य बशाय, कहो किमि दीजिय ताहिगंबाय।

विचारत यों लवकान्त्रिक आय,

नमें पदपकज पुष्प चढ़ाय ।।११॥ कह्यो प्रभुधन्य किया सुविचार, प्रबोधि सुयेम कियो जुविहार।

तबै सौधर्म तनों हरि आय, रच्यौ शिविका चढ़ि आप जिनाय ॥१२॥

रच्या शिवका चाढ़ आप जिनाय ॥१२। घरे तप, पाय सुकेवलबोध,

दियो उपदेश सुभव्य संबोध ।

लियो फिर मोच्छ महासुख राश,

नमें नित भक्त सोई सुखआश ॥१३॥ छड घत्तानन्ड

नित वासवन्दत, पापनिकंदत, वासुपूज्य द्रत ब्रह्मपती । भवसंकलखडित आनन्दमण्डित, जै जै जै जैवन्ती जती ॥१४।

 ही श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय महार्चम् । सोरठा

बासपूज पद सार जजों दरबविधि भावसो।

सो पानै सुखसार भुक्ति मुक्ति को जो परम ।।१५।।
पूप्पाजलिम क्षिपेत, इत्याशीर्वाद ।

—॰— श्री विमलनाथ जिनप्रजा

श्रा विभागनाथ । जनश्रुजा छन्द भदावनिष्तकपोल

सहस्रार दिवि त्यागि, नगर कम्पिला जनम लिय, क्लधर्मान्पनंद, मातु जयसेन धर्मप्रिय । तीन लोक वरनंद, विमल जिन विमल विमलकर, थापो चरनसरोज, जजनके हेत भाव घर ।।१।।

ॐ ह्रीं श्री विमलनाथजिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर, संवीपट् । अत्र तिष्ठ ठ ठ । अत्र मम सन्निहितो भव भव, वषट् ।

### श्रष्टक

मोरठा छन्द कचन झारी धारि, पदमद्रह को नीर ले। तृषा रोग निरवारि, विमल विमलगुन पृजिये ।।१।। 👺 ही श्री विमलनाचिजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् । मलयागर करपूर, देववल्लभा सग चसि । हरि मिथ्यातमभूर, विमल विमलगुन जजत् हो ।।२।। अही थी विमलनाथिजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम्। बासमतो सुखदास, श्वेत निशपतिको हंसै। पुरै वांछित आस, विमल विमलगृन जजत ही ।।३।। अ ही श्री विमलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । परिजात मदार, संनानक सुरतक्जनित । जजो सुमन भरि थार, विमल विमल सुन मदनहर ।।४।। अ ही श्री विमलनाथिजनेन्द्राय कामबाणविध्वसनाय पूष्पम । नव्य गव्य रसपूर, सुवरन थार भरायकै। छुदावेननी चुर, जजो विमलपद विमलगन ॥५॥ 🗳 ही थी विमलनाथजिनेद्राय क्षुष्ठारोगविनाशनाय नैवेद्यम् ।

मानिक दीप अखंड, गो छाई वर गो दशों ।
हरो मोहतम चंड, विमल विमलमित के धनी ।।६।।
ॐ ही थी विमलन अिननेदाय मोहान्धकारिकाशनाय दीपम् ।
अगर तगर धनसार देवदार कर चूर वर ।
खेवों वसु अरि जार, विमल विमल पदपसिता ।।७।।
ॐ ही थी विमलनाथिजदेनेदाय अष्टकमंदहनाय धूपम् ।
श्रीफल सेव अनार, मधूर रसीले पावने ।
जजो विमलपद सार, विघ्न हरे शिवफल करें।।६।।
ॐ ही श्री विमलनाथिजनेदाय मोक्षफलप्रप्तियं कलप् ।
आठों दरव संवार, मनसुखदायक पावने ।
जजो अरध भरथार, विमल विमलशिवतिय-रमन ।।६।।
ॐ ही श्री विमलनाथिजनेदाय अनक्षंपदशाल्ये अर्थम् ।

### पंचकल्याग्यक

छर ह्र्तिबिलिब्लिम्बित तथा सुन्दरी गरभ जेठ वदी दशमी भनो, परम पावन सो दिन शोभनो। करत सेव सची जननीतणी, हम जजै पदपदा शिरोमणी।।।। अही ज्येटकाणदशस्या गर्भभंगलमहिताय श्री विमलनाय

जिने-द्राय अर्थम् । शकलमाघ चतुर्थी तिथि जानिये, जनममञ्जल तादिन मानिये । हरि तबै गिरिराज विषे जजे, हम समर्चत आनंदको सजे ॥२॥

ॐ ही माघशुक्लचतुं थया जन्ममगलमहिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम । तप घरे सितमाघ चतुर्यी भली, निज सुधातम ब्यावत है रली । हरि फनेश नरेश जजे तहां, हम जजें नित आनंदसो इहां ॥३॥॥ ﷺ ही माघशुक्तचतुर्यया तपोमगलमडिताय श्री विमलनाय

जिनेन्द्राय अर्थम् । विमल माघरसी हिन घातिया, विमलबोध लयो सब भासिया विमल अर्थ चढ़ाय जजों अर्ब, विमलआनंद देहु हमैं सबै ।।४।। ॐ ही माघणुक्लपण्ठया ज्ञानमणलमडिलाय श्री विमलनाथ-

जिनेन्द्राय अर्धम ।

श्रमरसाढरसी अति पावनो, विमल सिद्ध भये मनभावनों । गिरसमेद हरी तित पुजिया, हम जजै इत हर्ष धरे हिया ॥५॥ अति वायटकुष्णअध्यया मोक्षमगलमडिताय श्री विमलनाथ-जिनेन्द्राय अर्थाम ।

### जयमाला

कर दोहा

गगन चहत उड़गन गगन छिति थितिके छहं जेम । तिमि गुन बरनन बरनन,-माहि होय तब केम ॥१॥ साठ धनुष तन तुङ्क है, हेनवरन अभिराम । वर बराह पद अक लखि, पुनि पुनि करों प्रनाम ॥२॥ अह सोटक

जय केवल ब्रह्म अनतगुनी, तुव घ्यावत शेष महेश मुनी । परमातम पूरन पाप हनी, चित्तचिततदातक इष्टे घनी ॥३॥ भवआतपघ्वंसन इन्दुकरं, वर साररसायन शर्मभरं ।

सब जन्मजरामृतदाघहरं, शरनागत पालन नाथ वरं ॥४॥ नित संत तुमें इन नामनितें, चितचितत हैं गुनमाननितें । अमलं अचलं अटलं अतुलं, अरसं अछलं अथलं अकूलं ॥५॥ अजरं अमरं अहरं अडरं, अपरं अभरं अगरं अनरं। अमलीन अछीन अरीन हने, अमतं अगतं अरतं अघने ॥६॥ अञ्चदा अनुषा अभयातम हो, अमदा अगदा अवदातम हो। अविरुद्ध अनुद्ध अमान धुना, अतलं अनलं अनअन्त गुना ॥७॥ अरसं सरसं अकलं सकलं, अवचं सवचं अमनं सबलं । इन आदि अनेक प्रकार सही, तुमको जिन संत जपैं नित ही ।। 🕬 अब मै तुमरी शरना पकरी, दुख दूर करो प्रभुजी हमरी। हम कष्ट सहे भवकानन में, कुनिगोद तथा थल आननमें।। ह। तित जामनमर्न सहे जितने, किह केम सकै, तुमसो तितने । समुहूरत अन्तरमांहि धरे, छह त्रै छः छह काय खरे ॥१०॥ छिति वन्हि वयारिक साधरनं, लघु थूल विभेदनिसों भरनं। परतेक वनस्पति ग्यार भये, छ हजार दुवादश भेद लये।।११॥ सब द्वैत्रय भूषट छ.सुभया, इक इन्द्रियकी परजाय लया। जुगइन्द्रियकायअसीगहियो, तियइंद्रिय साठनिमे रहियो ।।१२।। चतुरिदिय चालिस देह धरा, पनइंदियके चवबीस बरा। सब ये तनधार तहां सहियो, दुखघौरचितारित जात हियो। १३। अब मो अरदास हिये धरिये, सुखदंद सबै अब ही हरियें। मनवांखितकारज सिद्ध करो, सुखसार सबै घर रिद्ध भरो।१४।

#### द्रन्द घत्तानन्द

जय विमल जिनेशा, नृतनाकेशा, नागेशा नरईश सदा । भवताप अशेषा हरन निशेशा, दाता चितित शर्म सदा ।।१५।

ही श्री विमलनाथिजिनेन्द्राय महार्घम् । सन्द होत्रा

श्रीमत विमल जिनेश पद, जो पूजौ मन लाय। पूजै वांछित आश तसु, मैं पूजौ गुनगाय।।१६।।

पुष्पाजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद ।

## श्री त्रनन्तनाथ जिनप्रजा

छन्द कविन
पुष्पोत्तर तिज नगर अजुध्या जनम लियो सूर्याजर आय,
सिघसेन नृपके नन्दन, आनन्द अशेष भरे जगराय ।
गुन अनत भगवत धरे, भवदद हरे तुम हे जिनराय,
थापतु हो त्रय बार उचरिके, कृपासिन्धु तिष्हु इत आय ॥१॥
ॐ हो श्री अकन्तनाथजिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर सवैपद ।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । अत्र मम सन्तिहितो भव भव वषद ।

#### ग्रप्टक

छन्द गीना तथा हरिगीता शुचि नीर निरमल गंगको लै, कनकभृंग भराइया, मल करम धोवन हेत मन, वचकाय घार ढराइया ।

जगपूज परमपुनीत मीत, अनंत संत सुहावनी । शिवकंतवंत महंत ध्यावो, भ्रांततत नशावनो ॥१॥ 🐸 ह्री श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् । हरिचन्द कदलीनंद कुंकुम, दंदताप निकंद है। सब पापरुजसंतापभंजन, आपको लखि चंद है ॥ ज॰ ॥२॥ क्ष ही श्री अनन्तनायजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम् । कनशाल दुति उजियाल हीर, हिमालगुलनितें घनी । तसु पुज तुम पदतर धरत पद लहत स्वच्छ सुहावनी ।। ज०।।३ अ ही श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । पूष्कर अमरतर जनित वर, अथवा अवर कर लाइया । तुम चरनपूष्करतर धरत, सरशुल सकल नशाइया ।।ज०।।४।। ही श्री अनन्तनाथिजिनेन्द्राय कामवाणिवध्वंसनाय पुष्पम् । पकवान नैना घ्रानरसना-को प्रमोद सुदाय हैं। सो ल्याय चरन चढ़ाय रोग, छुधाय नाश कराय है ।।ज० ।।४।। अ ही श्री अनन्तनायजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् । तममोह भानन जानि आनन्द आनि सरन गही अबै। वर दीप धारों वारि तुमढिंग, सूपरज्ञान जु द्यो सबै ।ज०।।६।। थ्र ही श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । यह गंध चूरि दशांग सुन्दर धुम्रध्वजमें खेय हों। वसुकर्म भर्म जराय तुम ढिग, निज सुधातम वेय हो ।।ज० ।।७।।

ही श्री अनन्तनाथिजनेन्द्राय अध्टकमैदहनाय धपम् ।

रसथक्व पक्व सुभक्व चक्क, सुद्दावने मृदु पावनें । फलसार वृन्द अमंद ऐसो, ल्याय पूज रचावने ॥ज०८॥

के ही श्री कनतनायजिनद्राय मोक्षफनप्राप्तये फलम् । भूचि नीर चन्दन माजिशंदन, सुरुन चरु दीवा धरों । अद्युप जुत मैं अरघ करि, करजोरजुग विनति करों ।।ज०६।। अक्ष्म भी अन्तनायजिनद्राव अन्ययंवदात्त्वे या मि ।

#### पत्रकल्याग्रक

छंद सुन्दरी नथा द्रुतविलंबित

असित कातिक एकम भावनों गरभको दिन सो गिन पावनों । किय सची तित चर्चन चावसों, हम जजें इत आनंद भावसों ।।१।१

थ्र ही कार्तिककृष्णप्रतिपदि गर्भमङ्गलमडिताय श्री अनन्तनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

जनम जेठवदी तिथि द्वाद्वशी, सकल मङ्गल लोकविषै लशी । हरि जजे गिरिराजसमाजते, हम जजै इत आतम काजते ॥२॥

ः ही ज्येष्टरकृष्णद्वादध्या जन्ममञ्जलमडिताय श्री अनन्तनाय-जिनेन्द्राय अर्थमः।

भवणरीर विनस्वर भाइयो, असित जेठदुवादिश गाइयो । सकल इद्र जजे तित आइके, हम जजै इत मंगल गाइके ॥ ३॥

ॐ ही व्येष्ठकृष्णद्वादश्या तपमंगलमहिताय श्री अनस्तनाथ जिनेन्द्राय वर्णम । असित चैत अमावसको सही, परम केवलज्ञान जग्यो कही। लही समोसत धर्म धरंधरो, हम समर्चत विघ्न सबै हरो॥४॥

🕉 ह्री चैत्रकृष्णामावस्य या ज्ञानमगलमंत्रिताय श्री अनन्त-जिनेन्द्राय अर्धन ।

असित चैत अमावस गाइयौ, अघतघाति हने शिव पाइयौ। गिरि समेद जजे हरि आयकै, हम जजै पद प्रीति लगाइकै ॥५॥

अ ही चैत्रत्रण मादग्या मोक्षमः लमहिताय श्री अन्ततनाथ जिनेन्द्राय अर्घप ।

### जयमाला

छद दोहा

तुम गुण बरनन येम जिम, खंविहाय करमान । तथा मेदिनी पदनिकरि, कीनो चहत प्रमान ॥१॥ जय अनन्त रवि भव्यमन, जलज वृन्द विहसाय। सुमति कोकतियथोक सुख, वृद्ध कियो जिनराय ॥२॥

छन्द नयमालनी, चंडी तथा ताम रस

जै अनन्त गुनवत नमस्ते, शुद्ध घ्येय नित सन्त नमस्ते। लोकालोक विलोक नमस्ते, चिन्मुरत गुनथोक नमस्ते ॥३॥ रत्नत्रयधर धीर नमस्ते, करमशत्रुकरि कीर नमस्ते। चार अनंत महन्त नमस्ते, जय जय शिवतियकंत नमस्ते ॥४॥ पंचाचार विचार नमस्ते, पंच कर्ण मदहार नमस्ते।

पंच पराव्रत-चूर नमस्ते, पंचमगित सुखपूर नमस्ते ॥४॥ पंचलब्धि-धरनेश नमस्ते, पंच-भाव सिद्धे श नमस्ते । छहों दरब गुनजान नमस्ते, छहो कालपहिचान नमस्ते ॥६॥ छहों काय रच्छेश नमस्ते, छह सम्यक उपदेश नमस्ते । सप्तविशनवनवन्हि नमस्ते, जय केवनअपरन्हि नमस्ते ॥७॥

सप्तावशनवनवान्ह नमस्त, जय कवनअपरान्ह नमस्त ॥७॥
सप्ततत्त्व गुनभनन नमस्ते, सप्त शुभ्रगतहनन नमस्ते ।
सप्तभंगके ईश नमस्ते, सातों नय कथनीश नमस्ते ॥=॥
अष्टकरममदल्ल नमस्ते, अष्टजोगनिरशल्ल नमस्ते ॥॥॥
अष्टधराधिराज नमस्ते ॥६॥

अच्छित्राधराज नमस्त, अच्छगुनानामरताज नमस्त ।।६। जय नवकेवल प्राप्त-नमस्ते, नव पदार्थथिति आप्त नमस्ते । क्षणो धरमधरनार नमस्ते, वशों बंधपरिवार नमस्ते ।।१०।

दशो धरमधरतार नमस्ते, दशों बंधपरिहार नमस्ते ॥१०॥ विष्न महीधर बिज्जु नमस्ते, जय ऊरधगतिरिज्जु नमस्ते ॥

तन कनकंदुति पूर नमस्ते, इख्वाकज गनसूर नमस्ते ।।११।। धनु पचासतन उच्च नमस्ते, कृपासिधु गुन शुच्च नमस्ते । सेही अङ्क निशंक नमस्ते, जितवकोरमृगअङ्क नमस्ते ।।१२॥ राग दोषमदटार नमस्ते, निजविचार दृखहार नमस्ते ।

सुर-सुरेश-गन-वृन्द नमस्ते, 'वृन्द' करो सुखकंद नमस्ते। ।१३॥ छन्द घत्तानन्द जय जय जिनदेवं सुरकृतसेवं, नितकृतचित्तहुल्लासदरं ।

आपदजद्धारं समतागारं, वीतराग विज्ञानभरं ॥१४॥

अपदजद्धारं समतागारं, वीतराग विज्ञानभरं ॥१४॥

अस्त्री श्री अनन्तनाथिजनेन्द्राय महार्थम् ।

छन्द मदाबिनिष्तकपोल तथा रोड़क जो मनवचकाय लाय, जिन जर्ज नेह घर, वा अनुमोदन करें करावें पढ़ें पाठ वर । ताके नित नव होय, सुमंगल आनन्ददाई, अनुक्रमते निवारन, लहें सामग्री पाई ॥१५॥ परिपुष्पात्रनिवृक्षिपेत, डस्यामीवीद: ।

### श्री धर्मनाथ जिनपूजा

छन्द माधवी तथा किरीट तिजिके सरवारथ सिद्ध विमान, सभानके आनि अनन्द बढाय।

जगमातसुद्रत्ति के नन्दन होय,

भवोदधि डूबत जंतु कढ़ाव ॥ जिनको गुन नामहिं माहि प्रकाश है,

दासिनको शिवस्वर्ग मंद्राय ।

तिनके पद पूजन हेत त्रिवार, सूथापत हों यह फुल चढाय ॥१॥

🌣 हीं श्री धर्मनायजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, संवीषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव, वषट ।

#### **श्रष्टक** छद्र जोगीरासा

मुनि मनसम शुचि शीर नीर अति, मलय मेलि भरिझारी, जनमजरामृत तापहरनको, चरचों चरन तुम्हारी। परमधरम-शम-रमन धरम-जिन अशरन शरन निहारी, पूजों पाय गाय गुन सुन्दर, नाचौं दै दै तारी ।।१।। 🔑 ह्नी श्री धर्मनाय जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युनिनाशनाय जलम् । केशर चन्दन कदली नन्दन, दाह निकन्दन लीनों। जलसमघस लिस शसिसमशमकर, भवआतापहरीनों।पर०।।२।॥ ॐ ही श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम् । जलज जीर सुखदास हीर हिम, नीर किरनसम लायो। पुज धरत आनन्द भरत भव-दद हरत हरषायो ।।पर०।।३।। के ही श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । सुनन सुमनसम सुमनथाल रम, सुमनवृन्द विहसाई। मूनन-मथ-मदमथन के कारन, चरचों चरन चढाई।।पर०।।४।। क ही श्री धर्मनायजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पम् । घेवर बावर अर्द्ध चन्द्र सम, छिद्र सहस्र विराजै। सुरस मधुर तासों पद पूजत, रोग असाता भाजै ।।पर०।।५।। 🁺 ही श्रीधर्मनाथजिनेन्द्रीय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् । सुन्दर नेह सहित वर दीपक, तिमिर हरन धरि आगै। नेह सुहित गाऊं गुण श्रीधर, ज्यो सुबोध उर जागै ।।पर०।।६।। अ ही श्री धर्मनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम्।

अगर तगर कृष्णागर तरिवन, हिर चंदन करपूरं ।
चूर खेय जलजवनमांहि जिमि, करम जरे वसु कूरं ॥पर०॥७॥
ध हीं श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय अध्दक्षमंदहनाय धूपम्
आभ काम्रक अनार सार फल, भार मिष्ट सुखदाईं ।
सो लैं तुमढिग धरहुं कृपानिधि, देहु मोच्छ ठकुराई॥पर०॥६॥
ध हीं श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् ।
आठों दरव साज शुचि चितहर, हरिष हरिष गुन गाई ।
बाजत दुमदृम दुम मुदंगगत, नाचत ता येई थाई॥पर०॥॥
ध हीं श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय अनर्थंपदम्रःतये अभंग

### पंचकल्याग्यक

राग टप्पा की चाल 'खोयो रे गबार तें सारो दिन योही खोयो'
पूर्चों हो अबार, घरम जिनेसुर पूर्चों । पूर्चों हो ॥टेका।
आठे सित वैसाख की हो, गरभ दिवस अविकार ।
अगजन विख्त पूर्चो पूर्जोहो अबार, घरम जिनेसुर पूर्चों ॥१॥
अ ही वैशाखणुक्ताष्टम्या गर्भमगलमंडिताय श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय अर्थम ।

शुकल माघ तेरस लयो हो, धरम धरम अवतार । सुरपति सुरगिर पूज्यो, पूजो हो अवार ॥धरम० ॥२॥

अ ही मात्रज्ञुननत्रयोतस्यां जन्ममंगलमंडिताय श्री धर्मनाय-जिनेन्द्राय अर्थम् । माघ सुकल तेरस लयो हो, दुद्धर तप अविकार । सुररिषि सुमनन पूज्यो, पूजों हो अबार ।।धरम० ।।३।।

ॐ हीं माघशुक्लात्रयोदस्यां तपोमगलमडिताय श्री धर्मनाय-जिनेन्द्राय अर्थम ।

पौष शुकल पूनम हने अरि, केवल लहि भवतार । गनसुर नरदित पूज्यो, पूजों हो अबार ॥धरम० ॥४॥

अ ही पौषशुक्लपूणिमाया ज्ञानमगलमङ्क्ताय श्री धर्मनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

जेठशुकल तिथि चौथ की हो, शिव समेदतै पाय । जगतपूजपद पूजों, पूजों हो अबार धरम० ॥५॥

 ही ज्येष्ठणुक्ल चतुर्थया मोक्षमगलमहिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अधम ।

#### जयमाला

छन्द दोहा (विशेषोक्ति अलकार)

घना कार करि लोक पट, सकल उदधि मसि तत । लिखे शारदा कलम गहि, तदिप न तव गुन अन्त ।।१।।

छंद पद्धरी

जय धरमनाथ जिन गुन महान,

तुम पदको मै नित धरों ध्यान ।

ज्य गरभ जनम तप ज्ञान जुक्त,

वर मोच्छ सुमंगल शर्म-भुक्त ॥२॥

जय चिदानन्द आनन्दकन्द,
गुनबृद सुध्यावत मृनि अमन्द ।
तुम जीवनिके बिनु हेत मित्त,
तुम ही हो जगमें जिन पवित्त ॥३॥
तुम समवरण में तत्त्वसार,

उपदेश दियो है अति उदार । ताकों जे भवि निजहेत चित्त,

धारैं ते पार्वे मोच्छवित्त ॥४॥

मे तुम मुख देखत आज पर्म, पायो निज आतमरूप धर्म। मोको अब भौभयतै निकार,

निरभयपद दीजे परम सार ॥॥॥ तुम सम मेरो जग मे न कोय,

तुम सम मरा जग न ग गगम, तुमही तैं सब विधि काज होय। तुम दयाधुरंधर धीर वीर,

तुम दयाधुरंघर धीर वीर, मेटो जगजनकी सकल पीर ॥६॥ तुम नीतिनिपुन बिन रागदोष,

शिवमग दरसावतु हो अदोष । तुमरे ही नामतने प्रभाव,

जगजीव लहें भिव-दिव-सुराव ॥७॥

### १०२ वर्तमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा

तातौं मैं तुमरी शरण आय,

यह अरज करतु हों शीश नाय। भवबाधा मेरी मेट मेट,

शिवराधासो करि भेट भेट ॥=॥

जंजाल जगतको चुर चुर,

आनंद अनुपम पूर पूर।

मित देर करो मुनि अरज एव,

हे दीनदयाल जिनेशदेव ॥६॥

मोको गरना नहि ओर ठौर, यह निहचै जानो सुगुन-मौर।

वृन्दावन वदत प्रीति लाय,

सब विघन मेट हे धरम राय ॥१०॥

छन्द घत्तानन्द

जय श्री जिन धर्म, शिवहितपर्म, श्रीजिनधर्म उपदेशा ।

तुम दत्राधुरधर विनतपुरंदर, कर उरमदर परवेशा ॥११॥

 थ्र्हि थी धर्मनायजिनेन्द्राय महार्घम् ।

छद मदाविजप्तकपोल जो श्रीपतिपद जुगल, उगल मिथ्यात जजै भव,

ताके दुख सब मिटहि, लहै आनंद समाज सब । सर-नर-पति-पद भोग, अनुकारी शिव जावै,

वृन्दावन यह जानि धरम, जिनके गुन ध्यावै ॥१॥

परिपुष्पांञ्जलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद.।

# श्री शान्तिनाथ जिनपूजा

छन्द मत्तागयंद

या भवकानन में चतुरानन, पापपनानन घेरी हमेरी, आतमजानन मान ठान न, बान न होई दई सठ भेरी । ता मद भानन आपहि हो यह छान न आन न आनन टेरी, आन गही शरनागत को अब श्रीपतजी पत राखह मेरी।। अही श्री शान्तिनाथजिनेन्द्र। अत्र अवतर अवतर, सवीपट ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ । अत्र मम सन्तिहितो भव भव, वपट्र ।

### यष्टक

छन्द विभगी

हिमिगिरिगतगंगा, धार अभङ्गा प्रासुक संगा भरि भूंगा, जरमरनमृतुगा, नाणि अघगा, पूजि पदंगा मृदुहिगा । श्री शान्तिजिनेश, नृतशकेश, वृषचकेशं, चकेश, हिन अरिचकेश हे गुनधेशं दया तेश, मकेश ॥१॥ ६० ही श्री शान्तिनायिनेन्द्रय जन्मजरामृत्युदिनाशनाय जलम् ।

> वर बावन चदन, कदली नदन, घन आनंदन सहित घसों ।

घन आनंदन साहत घसा । भवतापनिकंदन, ऐरानंदन,

बंदि अमंदन, चरन वसों ॥श्री० ॥२॥ ॐ ही श्री श्रान्तिनायजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दनम् । वर्तमान चत्रविशतिजिनपुजः

808

हिमकर करि लज्जत, मलय सुसज्ज, अच्छत जज्जत, भरि थारी।

दूखदारिद गज्जत, सदपदसज्जत भवभयभज्जत, अतिभारी ।।श्री० ३।।

🐸 ह्वी श्री शान्तिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । मन्दार सरोजं, कदली जोजं,

पुञ्ज भरोजं, मलयभरं । भरि कंचनथारी, तम ढिग धारी,

मदनविदारी, धीर धरं ॥श्री०॥४॥ 🌣 ही श्री शान्तिनाथजिनेन्द्राय कामबाणविष्वसनाय पुष्पम् ।

पकवान नवीने पावन कीने. षटरस भीने, सखदाई ।

मनमोदन हारे, छुधा विदारे,

आगे धारे गुन गाई ॥श्री० ॥ ५॥ 👺 हीं श्री शान्तिनाथिजनेन्द्राय क्षधारोगिवनाशनाय नैवेद्यम् 🗓

ज्ञेयविकाशे सुखरासे । दीपक उजियारा यातें घारा,

तुम ज्ञानप्रकाशे, भ्रमतमनाशे, मोह निवारा, निज भासे ।।श्री०।।६।। 🌣 हीं श्री मान्तिनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् ।

चन्दन करपूरं, करि वर चूरं,

पावक भूरं, माहि जुरं।

तसु धूम उड़ावै, नाचत जावै,

अलि गुजावै, मधुर सुरं ॥श्री०॥७॥ ॐ ह्री श्री णान्तिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम् ।

बादाम खजूरं, दाड़िम पूरं,

निबुक भूरंलै आयो ।

तासो पद जज्जों शिवफल सज्जों,

निजरसरज्जों, उमगायो ॥श्री०॥द॥ ॐ ह्री श्री श्रान्तिनायजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् ।

हा श्रा शान्तनाथाजनन्द्राय माक्षफलप्राप्तय फलम् वसुद्रव्य संवारी, तुम ढिग धारी,

आनन्दकारी दुग प्यारी।

तुम हो भवतारी, करुनाधारी,

यातें थारी, शरनारी ।।श्री० ।।६।। ॐ ह्री श्री शान्तिनायजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्थम् ।

पंचकल्याण्क

छंद सुन्दरी तथा द्वृतविलवित

असित सातय भादव जानिये, गरभ मंगल ता दिन मानिये ।! सचि किया जननी पद चर्चनं, हम करें इत ये पद अर्चनं ।।१।।

अ ही भाद्रपदकृष्णसप्तम्यां गर्भमंगलमंडिताय श्री शान्तिनाथः जिनेन्द्राय अर्थम । जन्म जेठ चतुर्दशी स्थाम है, सकल इन्द्र सु आगत धाम है। गजपुरे गज साजि सबै तबै, गिरि जजे इत में जजि हो अबै।।२।।

ही ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्या जन्ममगलमडिताय श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राय अर्थम् ।

भव शरीर सुभोग असार है, इमि विचार तबै तप धार हैं। भ्रमर चौदस जेठ सुहावनो, धरमहेत जजो गुन पावनी।।३।।

अ ही ज्येष्टकृष्णचतुर्देश्या तपोमडलमडिताय थी शान्तिनाथ जिनेन्द्राय शर्पम् ।

शुकल पौष दर्ग मुखरास है, परम केवलज्ञान प्रकाश है। भवसमुद्रउधारन देवकी, हम करै नित मंगल मेवकी ॥४॥

अही पौषणुक्तदणस्या ज्ञानमङ्क्षमङिनाय श्री गान्तिनाथ-जिनन्द्राय अर्थम ।

असित चौदिस<sup>े</sup> जेठ हमे अरी, गिरिसमेदथकी शिवतिय वरी । सकल इद्र जजै तित आइके, हम जजै इत मस्तक नाइके ॥५॥

अ ही ज्येष्ठणुक्तचन्द्रंया मोक्षमगनमडिनाय थी जान्तिनाथ जिनेन्द्राय अर्थम ।

### जयमाला

छन्द रथोद्धता, चन्द्रवत्स तथा चन्द्रवत्मं

भान्ति भान्तिगुनमंडिते सदा, जाहि ध्यावत सुपंडिते सदा। मैं तिन्हें भगत मंडिते सदा, पूजिहों कलुषहंडिते सदा।।१।।

200

मोच्छहेत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुन रत्नमाल हो।

में अबै सुगुनदाम ही धरो, घ्यावर्ते तुरित मुक्ति-ती वरों ॥२॥ छन्द पद्धक्षे जय शान्तिनाथ चिद्र पराज,

भवसागर में अद्भुत जहाज।

तुम तजि सरवारथसिद्ध थान, सरवारजुत गजपुर महान ॥१॥

तित जन्म लियौ आनंद धार, हरि ततिष्ठन आयो राजद्वार।

इन्द्रानी जाय प्रसूत-थान, तुमको कर मे ले हरप मान ॥

हरि गोद देय सो मोदधार, सिर चमर अमर ढारत अपार।

गिरिराज जाय तित भिला पांडु, तापै थाप्यो अभिषेक माडु ॥३॥

तित पंचम उदधितनो सुवार, सुर कर कर करि ल्याये उदार । तब इन्द्र सहसकर करि अनन्द,

तुर कर कार जान व्याप उपार । तब इन्द्र सहसकर करि अनन्द, तुम सिर घारा ढार्यो सुमन्द ॥४॥ अघघघ घघघघ धुनि होत घोर,

भभभभ भभ धध धघ कलश शोर ।

वर्तमान चत्विशतिजिनपूजा 205 दृमदृम दुमद्म बाजत मुदंग,

झन नन नन नन नन नुपूरंग ॥५॥ तन नन नन नन तनन तान.

घन नन नन घंटा करत ध्वान । ताथेई येइ येइ येइ येइ सुचाल,

जुत नाचत नावत तुमहि भाल ॥६॥ चट चट चट अटपट नटत नाट,

झट झट झट हट नट शट विराट। इमि नाचत राचत भगत रंग.

सूर लेत जहां आनंद संग ॥७॥

इत्यादि अतुल मगल सुठाट,

तित बन्यो जहां सुरगिरि विराट।

पुनि करि नियाग पितुसदन आय, हरि सौप्यौ तुम तित वृद्ध थाय ॥ = ॥

भोग्यौ छखंड करि धरम जला।

पुनि तप धरि केवलरिद्धि पाय, भविजीवनको शिवमग बताय ॥१॥ शिवपुर पहुँचे तुम हे दिनेश,

गुनमण्डित अतुल अनंत भेष । मैं घ्याबतु हीं नित शीश नाय,

पुनि राजमाहि लहि चकरत्न,

हमरी भवबाधा हरि जिनाय ॥१०॥

सेवक अपनो निज जान जान,

करुना करि भौभय भान भान ।

यह विघन मूल तरु खण्ड खण्ड,

चितचिन्तित आनन्द मड मंड ॥११॥ फ्रन्ड घत्तानन्द

श्री शान्ति महंता, शिवतियकंता, सुगुन अनन्ता, भगवन्ता । भवश्रमन हनंता. सौख्य अनन्ता, दातारं तारनवन्ता ॥१२॥

अ ही श्री शान्तिन।यजिनेन्द्राय महार्घम् ।

छन्द रूपक सबैया शांतिनाय जिन के पद पंकज, जो भिव पूर्ज मनवचकाय, जनम जनमके पातक ताके, ततिछन तिजकें जाय पलाय। मनवांछित सुख पावी सौ नर, बांचे भगतिभाव अतिलाय,

मनवाछित सुख पाना सा नर, बाच भगतभाव आतलाय, ताते 'वृन्दावन' नित बंदै, जातें शिवपुरराज कराय ॥१॥ पृथ्पाजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीवदिः ।

> श्री कुन्युनाथ जिनपूजा छन्द माधनी तथा किरीट

अजअङ्क अजैपद राजै निशंक हरै भवशंक निशंकित दाता।

मतमत्त मतङ्गके मार्थे गंथे, मतवाले तिन्हें हनें ज्यों हरिहाता ॥ गजनागपुरै लियो जन्म जिन्ही,
रिवके प्रभुनन्दन श्रीमिति माता।
सह कुन्यु मुकुन्युनिके प्रतिपालक,
थापो तिन्हे जुतभिक्त विख्याता॥१॥
अक्षी श्री कुन्यनायजिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर, संवीषट्।

#### यध्क

अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ. । अत्र मम सन्निहितो भव भव, वषट् ।

चाल लावनी मरहठी की, लाला मनसुखराय जी कृत कृषु सुन अरज दासकेरी, नाथ सुनि अरज दासकेरी । अवसिन्धु पर्यो हो नाथ, निकारो, बांह पकर मेरी ।। प्रभू सुन अरज दासकेरी, नाथ सुनि अरज दासकेरी । जगजाल पर्यो हो बेग निकारो, बांह पक रमेरी ।।टेका।ः सुरतरनीको उज्जल जल भरि, कनकभृंग भरी ।
मिप्पातृषा निवारन कारन, घरो घार नेरी ।।कृषु० ।।१।।

हो श्री कृन्युनाथिजनेद्राय जनमजरामृत्युविनाशनाय जलम् ।
बावन चंदन कदलीनन्दन, घसिकर गुन टेरी ।
तपत मोहनाशनके कारन, घरो चरन नेरी ।।कृषु० ।।२।।

हे ही श्री कृन्युनाथिजनेद्राय जनसामाय चंदनम् ।
मुक्ताफनसम उज्जल अक्षत, सहित मलय लेरी ।
पुज घरों तुम चरनन आगै, अख्य सुपद देरी ।।कृषु०।।३।।

ही श्री कृन्युनाथिजनेदाय अक्षतर सुपद वेरी ।।कृषु०।।३।।

ही श्री कृन्युनाथिजनेदाय अक्षतप्त सुपद वेरी ।।कृषु०।।३।।

ही श्री कृन्युनाविजनेदाय अक्षयपदमाच्य अक्षतम् ।

कमल केतकी बेला दौना, सुमन सुमनसेरी। समरश्लिनरम्ल हेत प्रभु, भेंट करों तेरी ।।कूंथ ।।४।। क हीं श्री कृत्यनायजिनेन्द्राय कामबाणविध्वसनाय पूष्पम । घेवर बावर मोदन मोदक, मुद्र उत्तम पेरी। तासो चरन जजो करुणानिधि, हरो क्षुधा मेरी ॥कुंथु॥४॥ थ ही श्री कुन्युनायजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् । कंचन दीपमई बर दीपक, ललित जोति घेरी। सौ लै चरन जजों भ्रमतम रिव, निज सुबोध देरी ॥कुंथु॥६॥ 🌣 ह्री श्री कुन्युनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारिवनाशनाय दीपम् । देवदारु हरि अगर तगर करि चुर अगनि खेरी। अष्टकरम ततकाल जरे ज्यो धूम धनंजेरी ॥कुंथु०॥७॥ 🐸 ही श्री कुन्युनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम् । लोग लायची पिस्ता केला, कमरख श्चि लेरी। मोक्ष महाफल चाखन कारन, जजों सुकरि ढेरी ॥कुंथु॥=॥ क्ष्य ही श्री कृत्यनायिकनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये पलम् । जल चंदन तंदूल प्रसुन चरु, दीप धुप लेरी। फलजुत जजन करों मन सुख धरी, हरो जगत फेरी ॥कु थु०।६। अ ही श्री कृत्युनावजिनेत्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घन् ।

### पंचकल्याणक

फ़न्द मोतियादाम

सुसावनकी दक्षवी कलि जान, तज्यो सरवारथसिद्ध विमान ।

११२

भयों गरभागम मंगल सार, जजें हम श्रीपद अष्टकार ॥१॥ हों श्रावणक्षणदश्चम्यां गर्भमगलमडिताय श्री कृन्यनाथ.

जिनेन्द्राय अर्घम ।

महा बयशाख सु एकम शुद्ध,

भयो तव जन्म तिज्ञानसमुद्ध । कियो हरि मंगल मन्दिर शीस,

जर्ज हम अत्र तुम्हे नृत शीस ।।२॥

अ ही वैशाखशुक्लप्रतिपदि जन्ममञ्जलमंडिताय श्री कुन्धुनाथ जिनेन्द्राय अर्घम।

तज्यो खटखंड विभौ जिनचन्द.

विमोहित चित चितारि सुछंद।

धरे तप एकम शुद्ध विशास,

सुमग्न भये निज आनन्द चाख ॥३॥

🌣 ही वैशाखकृष्णप्रतिपदि तपोमगलमडिताय श्री कुन्थुनाथ जिनेन्द्राय अर्धम ।

सुदी तिय चैत सु चेतन शक्त

चहं अरि छै करि तादिन व्यक्त। भई समवस्रत भाखि सुधर्म,

जजों पद ज्यों पद पाइय पर्म ॥४॥

🗳 ही चैत्रशुक्लतृतीयाया ज्ञानमंगलमंडिताय श्री कुन्युनाथ निजन्द्राय अर्घम ।

सुदी बयसाख सु एकम नाम, लियौ तिहिं द्यौस अभै शिवधाम। जजे हरि हिंपत मंगल गाय,

समर्चेतु हो सु हिया वच काय ॥ ।।।।

थ्र ही वैसाखशुवलप्रतिपदि मोक्षम झलमंडिताय श्री कुन्युना**य.** जिनेन्द्राय अर्थम् ।

जयमाला अडिल्ल संद

खट खंडन के शत्रु राजपद में हते, धिर दीक्षा खटखंडन पाप तिन्हें दने । त्यागि सुदरशनचक धरमचकी भये, करमचक चकचूर सिद्ध दिढ़ गढ़ लये ॥१॥ ऐसे कुन्यु जिनेश तनें पदपमको, गुन अनंत भंडार महासुखसमको । पूजों अरघ भड़ार पूरणानन्द हो, चिदानन्द अभिनन्द इन्दगन वन्द हो ॥२॥

जय जय जय जय श्री कुन्थ देव,

तुम ही ब्रह्मा हरि त्रिबुकेव।

जय बुद्धि विदांवर विष्णु ईस,

जय रमाकंत शिवलोक शीस ॥३॥

888 वर्तमान चत्रविशतिजिनपुजा

जय दयाध्रंधर सुष्टिपाल, जय जय जगवंधु सुगुणमाल।

सरवारथसिद्ध विमान छार. उपजे गजपुर मे गुन अपार ॥४॥

सुरराज कियो गिर न्हौन जाय, आनंद सहत जुत भगत भाय ।

पूनि पिता सौपि कर मुदित अंग, हरि तांडव निरत कियो अभंग ॥५॥

पुनि स्वर्ग गयो, तुम इत दयाल, वय पाय मनोहर प्रजापाल ।

खठखंडविभौ भोग्यौ समस्ते,

फिर त्याग जोग धारयो निरस्त ॥६॥ तब घाति घात केवल उपाय.

उपदेश दियो सब हित जिनाय।

जाने जानत भ्रम-तम विलाय,

सम्यक् दरशन निरमल लहाय ।।७।। तुम धन्य देव किरपा-निधान,

अज्ञान-क्षमा-तमहरन भान। जय स्वच्छगुनाकर शुक्लशुक्ल,

जय स्वच्छ सुखामृत भुक्तभुक्त ॥ = ॥

जय भौभयभंजन कृत्यकृत्य,

### वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

में तुमरो हों निज भृत्यभृत्य ।

प्रभु अशरन शरन अधार धार, सम विघ्न तूलगिरि जार जार ॥६॥

जय कुनय-यामिनी सूर सूर, जय मनवांछित सुख पूर पूर।

मम करमबन्ध दिढ़ चूर चूर, निजसम आनन्द है भूर भूर ॥१०॥

अथवा जबलों शिव लहीं नाहि,

तबर्ली ये तो नित ही लहाहि। भव भव श्रावक-कुल जनम सार,

भव भव संतमत सतसग धार ॥११॥ भव भव निज आतम-तत्त्व ज्ञान,

भव भव तप संजम शील दान ।

भव भव अनुभव नित चिदानंद, भव भव तुम आगम हे जिनंद ॥१२॥

भव भव समाधिजुत मरन सार, भव भव वत चाहों अनागार।

यह मोको हे करुणानिधान, सब जोग मिलो आगम प्रमान ॥१३॥

सब जाग मिला आगम प्रमान ॥१३॥ जबलौं शिव सम्पति लहों नाहि,

तबलों मैं इनको नित लहांहि।

यह अरज हिये अवधारि नाथ, भवसंकट हरि कीजै सनाथ ॥१४॥

छद घत्तानस्द

जय दीनदयाला वरगुणमाला, विरद विशाला, सुख आला । मैं पूजों ध्यावों, शीश नवावो, देहु अचल पद की चाला ।।१५॥

👺 ह्री श्री कुन्युतायजिनेन्द्राय महार्घम् ।

प्टन्द गोडक

कुन्युजिनेवर पादपदम, जो प्रानी ध्यावै, अलि समकर अनुराग, सहज सो निजविधि पावैं। जो बांचे सरदहै, करें अनुमोदन पूजा। वृन्दावन तिह पुरुष सदृश सुखिया निंह दूजा।।१६॥

परिपुष्पांजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वादः।

### श्री श्ररहनाथ जिनपूजा

प्रस्ट फ्राप्पय

तप तुरग असवार धार, तारन विवेक कर । ध्यान शुकल असि धार, शुद्ध सुविचार सुबखतर ।। भावन सेना धरम, दशों सेनापति थापे । रतन तीन धर सकति, मंत्रि अनुभो निरमापे ॥ सत्तातल सोहं सुभट धुनि, त्याग केतु शत अग्र धरि । इहिबंध समाज सज राजकों, अरजिन जीते करम और ॥१॥ ॐ ही श्री अरहनायजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, संवीयट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । अत्र मम मन्तिहितो भव मब, ययट् ।

श्रष्टक

छन्द त्रिभङ्गी

कनमणिमय झारी, दृगसुखकारी, सुरसरितारी नीर भरी ।
मुनिमनसम उज्बल, जनमजरादल, सो लै पदतल धार करी ॥
मु दोनदयालं अरिकुलकालं विरदिविशालं सुकुमालम् ।
हिन मम जंजालं, हे जगपालं, अरगुनमालं वरभालम् ॥ १॥
अ ही श्री अरहनाषजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् ।
भवताप नशावन, विरद सुपावन,

सुनि मनभावन मोद भयो । तातै घसि बावन, चंदन पावन,

तरिह चढावन उमिग अयो ॥प्रमु०॥२॥
अ् ह्री थी अरहनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम्।
तंदुल अनियारे, व्वेत संवारे,

शशिदुति टारे, थार भरे। पद अखय सुदाता, जगविख्याता,

लखि भवताता, पुज धरे ॥प्रभु०॥३॥

👺 ह्री श्री अरहनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् ।

सुरतरुके शोभित, सुरन मनोभित,

सुमन अछोभित, ले आयौ।

मनमथ के छेदन, आप अबेदन, लिख निरवेदन गुन गायौ ॥प्रभु०॥४॥

🕉 ह्री श्री अरहनाथिजनेन्द्राय कामवाणविश्वंसनाय पुष्पम् ।

नेवज सज भक्षक, प्रासुक अक्षक,

पक्षक रक्षक, स्वक्ष धरो।

तुम करम निकक्षक, भस्म कलक्षक दक्षक पक्षक रक्षकरी ॥प्रभु० ॥४॥

👺 ही श्री अरहनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगतिनाशनाय नैवेद्यम् ।

तुम भ्रमतमभजन मुनिमनकंजन

रजन गंजन मोहनिशा ।

रवि केवलस्वामी दीप जगामी

तुम ढिग जामी पुन्यदृशा ।।प्रभु० ६।।

🐸 ही श्री अरहनायजिनेन्द्राय मो हान्धकारविनाशनाय दीपम् ।

दशध्य सुरंगी गध अभगी, बह्रिबरगीमाहि हवै ।

वसुकर्म जरावै धूम उड़ावै तांडव भावै नृत्य पवै ॥प्रभु०॥७॥ 👺 ही श्री अरहनाथिजनेन्द्राय अष्टकमंदहनाय धुपम्।

रितुफल अतिपावन नयनसुहावन,

रसनाभावन, कर लीनें।

तुम विघनविदारक शिवफलकारक,

भवदधि-तारक चरचीनें ॥प्रभु०॥६॥ ६९ ह्री श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । सुचि स्वच्छ पटीरं गधगहीरं, तदुलबोरं पुष्पचरं । वर दीपं धूपं आनंदरूपं, लै फल भूपं अर्घकरं ॥प्रभु० ॥६॥ ६९ ह्री श्री अरहनाथजिनेन्द्राय जनर्ष्ययद्रप्राप्तये अर्घम् ।

# पचकल्याग्यक

फागुन सुदी तीज सुखदाई, गरभ सुमंगल ता दिन पाई । मित्रादेवी उदर सु आये, जजे इन्द्र हम पूजन आये ॥१॥

अ ही फाल्गुणकृष्णतृतीयायां गर्भमंगलमंडिताय श्री अरहनाथ-जिनन्द्राय अर्थम ।

मगसिर शुद्ध चतुर्दशि सोहै, गजपुर जनम भयो जग मोहै। सुर गुरु जजे मेरु पर जाई, हम इत पूजे मनवचकाई।।२।।

ॐ ही मार्गशी इंशुक्लचतुर्देश्यां जन्ममंगलमंडिताय श्री अरहनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

मगसिर सित चोदस दिन राजै, तादिन संजम धरे विराजै।। अपराजित घर भोजन पाई, हम पूजैं इत चित हरखाई।।३॥

 ही मार्गशी ग्रंशुक्लचतुर्देश्यां तपोमगलमंडिताय श्री अरहनाय जिनेन्द्राय अर्थम । 'कासिक सित द्वादिस अरि चूरे, कैवलज्ञान भयो गुन पूरे। समबरसनथित धरम बखाने, जजत चरन हम पातक भाने।।४॥ ॐ हो कार्तिकणुबनद्वादश्यां ज्ञानमंगलमध्तिाय श्री अरहनाथ. जिनेन्द्राय अर्घम्।

चैतकृष्ण अमाशय दिन सब कमं, नाशि वास किय शिव-थल पर्म । निहचल गुन अनंत मंडारी, जजो देव सुधि लेहु हमारी ॥५॥ इह ही चैत्रकृष्णामाश्या मोक्षमगलमिडताय श्री अरहन।य-जिनेन्द्राय अर्थम ।

## जयमाला

दोहा छद

बाहर भीतर जिते, जाहर अर दुखदाय । ता हर कर अर जिन भये, साहर शिवपुर राय ॥१॥ राय सुदरशन जासु पितु, मित्रादेवी माय । हेमबरन तन बरप बर, नव्वै सहस्र सुआय ॥२॥

छंद तोटक

जय श्रीघर श्रीकर श्रीपति जी, जय श्रीवर श्रीभर श्रीमति जी, भव भीम भवोदिधि तारन है, अरनाथ नमो सुखकारन है ॥३॥ गरमादिक मंगल सार धरे, जग जीवनके दुखदंद हरे । वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

कुरुवंश शिखामनि तारन हैं, अरनाथ नमो सुखकारन हैं ॥४॥

करि राज अखंड बिभूति मई, तप धारत केवलबोध ठई।

गण तीस जहा भ्रमवारन है,

अरनाथ नमो सुखकारन हैं ॥ ॥

भविजीवनको उपदेश दियौ, शिवहेत सबै जन धारि लियौ।

जगके सब संकट तारन है,

अरनाथ नमों सुखकारन है ॥६॥

कहि बीस प्ररूपन सार तहां, निजशर्म सुधारस धार जहां।

गति चार हृषी पन धारन है,

अरनाथ नमो सुखकारन हैं।।७॥

खट काय तिजोग तिवेद मथा, पनवीस कषा वसु ज्ञान तथा।

सुर संजम भेद पसारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन है ॥५॥ रस दर्शन लेश्यय भव्य जुगं,

खट सम्यक सौनिय भेद युगं।

जुग हार तथा सु अहारन हैं,

अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥६॥

गुन थान चतुर्दश मारगना,

उपयोग दुवादश भेद भना ।

इमि वीस विभेद उचारन है,

अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥१०॥ इन आदि समस्त बखान कियो.

इन आ दिसमस्त बखानाकया, भविजीवनने उरधार लियौ।

कितने शिववादिन धारन है,

अरनाथ नमो सुखकारन है ।।११।। फिर आप अघाति विनाश सबै, शिवधामविषे थित कीन तबै ।

कृतकृत्य प्रभू जगतारन है, अरनाथ नमों सुखकारन हैं॥१२॥ अब दीनदयाल दया धरिये, मम कर्मकलंक सबै हरिये ।

तुमरे गुनको कछु पार न है, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ।।१३।। छन्द घत्तानन्द

जय श्री अरदेवं, सुरकृतसेवं, समताभेवं, दातारं । अरिकर्मविदारन, शिवसुखकारन, जयजिनवर जगत्रातारं ॥१॥ अक्षी श्री अरहनांषीजनेत्राय महार्षम ।

ष्टन्द आर्या अरजिनके पदसारं, जो पूजे द्रव्यभावसो प्रानी । सो पावे भवपार, अजरामर मोच्छथान सृखखानी ।।

सा पाव भवपार, अजरामर माच्छथान सुखखाना परिपुष्पांञ्जलिम् क्षिपेत्, स्त्याशीर्वादः ।

# वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

# श्री मल्लिनाय जिनपूजा

छन्द रोड़क अपराजिततें आय नाथ मिथिलापुर जाये, कुभराय के नन्द, प्रजापति मात बताये। कनक वरन तन तुङ्क, धनुष पच्चीस विराजे, सो प्रभु तिष्टहु आय निकट मम ज्यों झम माजें।।

सा प्रमु । (तथ्य हु जाय । तथाय नम प्या क्रम नाजा। इं ह्री भी भिल्लनाच्च जिनेन्द्र! अत्र अवतर अवतर, सबौषट्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठठ। अत्र मम तन्तिहितो भव भव, वषट्।

#### श्र**प्टक** कर जोगीरासा

सुर-सरिता-जल उज्जल लै कर, भितम् ङ्कार भराई, जनम जरामृत नाशनकारन, बजहुं चरन जिनराई । राग-दोष-मद-मोहहरनको, तुम ही ही वरवीरा । याते शरन गही जगपितजी, वेग हरो भवपीरा ॥१॥ अ ही श्री मिल्रिनाथ जिनेन्द्राय जन्मजरामृ त्युविनाशनाय जलम् । बावनचंदन कदली नन्दन, कुकुमसंग घसायो । लेकर पूजी चरनकाल प्रमु, भवजाताप नशायो ॥रा०२॥ अ ही श्री मिल्रिनाथ जिनेन्द्राय मवातापविनाशनाय चन्दनम् । तंदुलश्रीयास उज्जल लोने, दोने पुंज सुहाई । नाचत भगति करत ही, तुरित अर्खपद पाई ॥रा०॥३॥। अर्ही श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय जसवपद शास्त्र व स्वार्त ।। श्री से सिल्लनाथ जिनेन्द्राय जसवपद शास्त्र व स्वार्त ।।

पारिजातमंदार सुमन, संतानजनित महकाई। मार सुभट मदभंजनकारन, जजहुं तुम्हे शिरनाई ।।रा०।।४।। क ही श्री महिलनायजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पूप्पम । फेवी गोझा मोदन मोदक, आदिक सद्य उपाई। सो लै क्षुधा निवारन कारन, जजहुँ चरन लवलाई ॥रा०॥४॥ 👺 ह्री श्री मल्लिनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगिवनाशनाय नैवेद्यम् । तिनिरमोह उरमन्दिर मेरे छाय रह्यो दुखदाई। तासु नाशकारनको दीपक, अद्मुत ज्योति जगाई ।।रा०।।६। 👺 ही श्री मिल्लिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनःशानाय दीपम् । अगर तगर कृष्णागर चंदन चुरि सुगध बनाई। अष्टकर्म जारनको तुमढिग खेवतु हो जिनराई ॥रा०॥७॥ 👺 ही श्री मल्लिनाथजिनेन्द्राय अष्टकमंदहनाय धपम । श्रीफल लौग बदाम छुहारा, एला केला लाई। मोखमहाफलदाय जानिकै, पूजो मन हरखाई ।।रा०।।८।। 👺 ही श्री मल्लिनायजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फबम्। जल फल अरघ मिलाय गाय गुन, पूजो भगति बढ़ाई। शिवपदराज हेत हे श्रीधर, शरन गही मैं आई ।।रा०।।६॥ अ ही श्री मल्लिनायजिनेन्द्राय अनव्यंपदप्राप्तये अर्घम् ।

पंचकल्याग्यक छन्द लक्ष्मीधरा

चैत की शुद्ध एकें भली राजई, गर्भकल्यान को साजई । कुम्भराजा प्रजाप्रति माता तने, देवदेवी जजे शीस नाये घने ॥१॥

थ्र ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिने गर्भमगलमडिताय श्री मल्लि-नाथ जिनेन्द्राय अर्घन ।

मार्गशीर्षे सुदी ग्यारसी राजई, जन्मकल्यान को द्यौस सो छाजई। इन्द्र नागेन्द्र पुजे गिरेन्द्र जिन्हे,

में जजौ घ्यायके शीस नावो उन्हें ॥२॥

अ ही मार्गशीर्थशुक्लैकादश्यां जन्ममगलमंडिताय श्री मल्लि-नाथ जिनेन्द्राय अर्थम् ।

मार्गशीर्षे सूदी ग्यारसीके दिना,

राज को त्याज दीख्छा धरी है जिना। दान गोछीर को नंदसेनें दयौ.

मैं जजों जासुके पंचचर्जे भयौ ॥३॥

ही मार्गशीर्वाधुक्लैकादश्यां तपोमङलमंडिताय श्री मल्लि-नाच जिनेन्द्राय अर्थम ।

पौषकी स्यामदूजी हने घातिया, कैवलज्ञानसाम्बाज्यलक्ष्मी लिवा।

धर्मचकी भये सेव शकी करें,

मैं जजों चर्न ज्यों कर्मवकी टरैं ॥४॥

#### वर्तमान चत्रविशतिजिनपूजा

ही पौषकृष्णदितीयाया ज्ञानमंगलमंडिताय श्री मल्लिनाथ-जिनेन्द्राय अर्थम ।

फाल्गुनी सेत पांचें अघाति हते।

224

पुना तत पाप जनात हता. सिद्ध आलै बसे जाय सन्मेदतें।

इन्द्र नागेन्द्र कीन्ही किया आयके,

में जज़ौ सो मही ध्यायके गायके ॥५॥

अ ही फाल्गुनशुक्लपंचम्या मोक्षमंगलमंडिताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्थम ।

### जयमाला

छन्द घत्तानन्द

तुञ्ज निमत सुरेशा, नरनागेशा, रजत नगेशा भगति भरा । भवभयहरनेशा, सुखभरनेशा, जै जै जे शिवरमनिवरा ।१॥ छन्द पद्वरी

जय शुद्ध चिदातम देव एव,

निरदोष सुगुन यह सहज टेव।

जय भ्रमतम भंजन मारतंड,

भविदधिघातारनों तरंड ॥२॥ जय गरभजनमंडित जिनेश,

जय छायक समकित बुद्ध भेस ।

चौथे किय सातों प्रकृति छीन,

चौ अनंतानु मिथ्यात तीन॥३॥

फिर नवै अंश नवमें विलास । तिन माहि प्रकृति छत्तीस चूर,

या भांति कियौ तुम ज्ञान पूर ।।४॥ पहिले महं सोलह कहं प्रजाल, निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचाल ।

हिन थानगृद्धिकों सकल कुब्ब, नर तिर्यग्गति गत्यानुपूज्व ।।५।। इक वे ते चौ इन्द्रिय जात. थावर आतप उद्योत घात ।

सुच्छम साधारन एम चर, पुनि दुतिय अंश बसु कर्यो दूर ।।६।।

ची प्रत्याप्रत्याख्यान चार, तीजे सूनपुसकवेद टार।

चौथे तियवेद विनाश कीन. सातय संज्ज्ञलन ऋोध चीर ।

पांचे हास्यादिक छहों छीन ॥७॥ नरवेद छठे छय नियत धीर, आठवे संज्वलन मान भान, नवमे माया संज्वलन हान ॥ ८॥ इमि घात नवें दशमें पधार.

१२८

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा संज्वलनलोभ तित ह विदार।

पुनि द्वादशके द्वय अशमाहि, सोरह चकचूर कियो जिनाहि ।।६।।ः

निद्रा प्रचला इक भागमाहि, दुति अश चतुर्दश नाण जाहि ।

ज्ञानावरनी पन दरश चार, अरि अन्तराय पांचो प्रहार ॥१०॥ इमि छय त्रेशठ केवल उपाय,

धरमोपदेश दीन्हो जिनाय । नव केवललब्धि विराजमान, जय तेरमगुन थिति गुन अमान ॥११॥

गत चौदह में द्वैभाग तत्र, छय कीन बहत्तर तेरहत्र।

छय कीन बहत्तर तेरहत्र । वेदनी आसातको विनाश, औदारि विक्रियाहार नाश ॥१२॥

तैजस्यकार मानों मिलाय, तन पंचपच बंधन विलाय ।

सघात पंच घाते महंत । त्रय अङ्गोपांग सहित भनंत ॥१३॥ संठान संहनन छह छहेव, रसवरन पंच वसु फरस भेव ।

## वर्तमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा

जुग गंध देवगति सहित पुब्ब, पुनि अगुरुलघु उस्वास दुव्व ॥१४॥ परउपघातक सुविहाय नाम,

जुत अशुभगमन प्रत्येक खाम । अपरज थिर अथिर अशुभ सुमेव,

दुरभाग सुसुर दुस्सुर अमेव ॥१५॥ अन आदर और अजस्य कित्त,

अन आदर और अजस्य कित्त, निरमान नीच गोतौ विवित्त ।

ये प्रथम बहत्तर दिय खपाय, तब दूजे में तेरह नशाय ॥१६॥ पहले साताबेदनी जाय, नर आयु मनुषगति को नशाय।

नर आयु मनुषगति को नशाय । मानुषगत्यानु सुपूरवीय, पंचेन्द्रिय जात प्रकृती विधीय ॥१७॥

त्रसवादर परजापति सुभाग, आदरजुत उत्तम गोतपाग, जस कीरत तीरथ प्रकृत जुक्त,

ए तेरह छय करि भये मुक्त ॥१८॥

जय गुन अनंत अविकार धार, वरनत गनधर नहि लहत पार।

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपुत्र। 230 ताकों में बन्दौं वारबार.

मेरो आपद उद्घार धार ॥१६॥

सम्मेदशैल सूरपति नमंत, तब मुकतथान अनुपम लसंत । बुन्दावत बंदत प्रीत लाय,

मम उर में तिष्ठहु हे जिनाय ॥२०॥

छन्द घत्तानन्द

जय जय जिनस्वामी, त्रिभुवन नामी, मल्ल विमलकल्यान करा।

भवदंदविदारन आनन्दकारन,

भविकुमोद निशिईश वरा। २१॥। अ ह्री श्री मल्लिनायजिनेन्द्राय महार्थन ।

छन्द शिखरणी

जजै हैं जो प्रानी दरव अरु भावादि विधिसों। करें नानाभाँती भगति थुनि औ नौति सुधिसों।

लहै शकी चकी सकल सुख सीभाग्य तिनको।

तथा मोक्ष जावै जजत जन जो मल्लिजिनको ।२२॥ परिपूष्पाजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वादः ।

---0---

## दर्तमान चतुर्विशतिजनपूजा श्री मुनिस्त्रवतनाथ जिनप्रजा

#### छन्द मत्तगयन्द

प्रानत स्वर्ग विहाय लियो जिन, जन्म सु राजगृहीमहं आई, श्री सुहमित्त पिता जिनके गुनवान महापवमा जसु माई । बीस धनू तनु स्याम छ्वी, कछु अङ्क हरी वर वंग बताई, सो मुनिसुबतनाय प्रभू कहं, थापतु हाँ इत प्रीति लगाई ॥१॥ ॐ ही थी मुनिसुबतजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, सवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव, वयट् ।

# ग्रध्क

छंद गीतिका
अव श्री मुनिसुवत में पांगिन परों, मुख्याय निख पायिन परों। देका।
उज्जल सुजल जिमि जस तिहारी, कनक झारी मे भरों।।
जरसरनजामन हरन कारन, धार तुम पदतर करोें।।
शिवसाथ करत सनाथ सुवतनाथ, मुनिगुन माल है।
तसु चरन आनन्दसरन तारन, तरन विरद विशाल हैं।। १।।
अ ही श्री मुनिसुवतिजनेद्राय जन्मजरामृत्युविनावनाय जलम्।
भवतापघायक शांतिदायक, मलय हरि घसि ढ़िग घरों।
गुन गाय शीस नमाय पूजत, विघनताप सबै हरो।। शि।।।।।
अहीं श्री मुनिसुवतिजनेद्राय भवातापविनावनाय बन्दसम्।

तंदूल अखंडित दमक शशि सम, गमक जुत थारी भरो। पद अखयदायक मुकतिन।यक, जानि पद पुजा करों ।।शि० ३।। 🗱 ही श्री मुनिसुन्नतजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । वेला चमेली रायबेली, केतकी करना सरो। जगजीत मनमथहरन लखि प्रभु तुम निकट ढेरी करों।।शि०४।। 😕 ही श्री मुनिसुव्रतजिनेन्द्राय कामवाणविष्वमनाय पृष्पम् । पकवान विविध मनोज्ञ पावन, सरस मुदु गुन विस्तरों। सो लेय तुम पदतर धरत ही, छुधा डाइनको हरो ।शि०।।।।। 🕴 ही श्री मुनिसुवतिजनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् । दीपक अमोलिक रतन मनिमय, तथा पावन घृत भरों। सो तिमिर मोह विनाश आतम, भासकारन ज्वै धरों।।शि०६॥ अ ही श्री मृतिसूत्रतजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । करपूर चन्दन चूर भूर, सुगन्ध पावक मे धरों। तसु जरत जरत समस्त पातक, सार निजसुखकों भरों ।।शि०७।। अ हीं श्री मुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अष्टकर्मादहनाय धृपम् ।

क हीं श्री मुनिसुक्तजिनेन्द्राय अध्दरूपेंदहनाय धूपम् । श्रीफल अनार सु आम आदिक, पक्क फल अति विस्तरों ॥ सो मोक्षफलके हेतु लेकर, तुम चरन आगे घरो शि० ॥॥॥ क हीं श्री मुनिसुक्तजिनेन्द्राय मोक्षफलगात्वये फलम् ।

जल गद्य आद मिलाय आठों, दरब, अरघ सजों वरों। पजौं चरनरज भगत जत, जातें जगत सागर तरों।।।ऽ०

पूर्जों चरनरज भगत जुत, जातें जगत सागर तरों ।।शि०।।१।। अ हीं श्री मृनिस्त्रतजिनेन्द्राय अनम्बंपदपाप्तये अर्थम ।

## वतमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा

## पंचकल्याणक

छद तोटक

तिथि दोयज सावन स्थाम भयो, गरभागम मगल मोद थयो । हरिवृन्द सची पितु मातु जजे, हम पुजत ज्यौ अघ औष भजे ॥१॥

अ ही श्रावणकृष्णदितीयायां गर्भमंगलमंडिताय श्री मुनिसुव्रत-जिनेन्द्राय अर्थम् ।

वयसाख वदी दशमी वरनी, जनमे तिहिं द्यौस त्रिलोकधनी । सुरमन्दिर घ्याय पुरन्दर ने, मुनिसूत्रतनाय हमें सरने ॥ २ ॥

क्ष्य ही वैशास्त्र कुरुवदणस्यां जन्ममञ्जलमंडिताय श्री मुनिसुवत-जिनेन्द्राय अर्थम्।

तप दुद्धर श्रीघर ने गहियो, वयसाख बदी दशमी कहियो । निरुपाधि समाधि सुध्यावत हैं, हम पूजत मक्ति बढ़ावत हैं।।३।। ॐ ही वैगाखकुण्यदगम्या तपोमगलमहिताय श्री मनिसक्त

जिनेन्द्राय अर्धम् ।

१३४ वर्तमान चतुविश्रातिजनपूजा

वर केवलज्ञान उद्योत किया,

नवमी वयसाख वदी सुखिया।

घनि मोहनिशाभनि मोखमगा, हम पूजि चहै भवसिन्धु थगा ॥४॥

अही वैणाखकृष्णनवस्याँ ज्ञानमगलमङिताय श्री मुनिसुन्नत जिनेन्द्राय अर्थम् ।

वदि वारस फागुन मोच्छ गये, तिहॅं लोक शिरोमनि सिद्ध भये।

स् अनन्त गुनाकर विघ्न हरी,

हम पूजत है मनमोद भरी ॥ ॥

ही फाल्गुनकृष्णद्वादव्या मोक्षपगलमडिताय श्री मुनिसुद्रत
 जिनेन्द्राय अधम् ।

#### जयमाला

दोहा

मुनिगननायक मुक्तिपति, सूक्त व्रताकरयुक्त । भुक्तमुक्त दातार लखि, बन्दो तन मन उक्त ॥१॥

छन्द तोटक

जय केवलभान अमान धरं, मनि स्वच्छसरोज विकासकरं।

मुनिसुवत सुवतदायक है ॥२॥ घनघातव नन्दवदोप्त भनं, भविबोधत्रपातुरमेघघनं । नित मञ्जलवन्द बधायक है, मुनिसुवत सुवतदायक है ॥३॥

रभादिक मंगलसार धरे, जगजीवन के दुखदंद हरे। सब तत्त्वप्रकाशन वायक है,

शिवमारगमंडन तत्त्व कह्यो,

सुरलेत अनेक रमायक हैं,

गुनसार जगत्रय शर्म लह्यो। रुज रागर दोष मिटायक है, मनिस्वत स्वतदायक हैं।।१।। समवस्रतमे सुरनार सही, गुन गावत नावत भालमही।

मुनिसुव्रत सुव्रतदायक है ॥४॥ मुनिसुवत सुवतदायक है ॥६॥ पगन्पूरकी धुनि होत भनं, झननं झननं झननं झमनं ।

अरु नाचत भक्ति बढायक हैं,

235

# वर्तमान चतुर्विशतिजिनपुजा

मुनिसुव्रत सुव्रतदायक है।।७।। घननं घननं घन घंट बजैं, तननं तननं तनतान सजै। द्रिमद्री मिरदंग बजायक है,

मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हं ॥६॥ छिन में लघु औ छिन थुल बने,

जुत हाविभाव विलासपने । मुखते पुनि यों गुनगायक है, मुनिसुवत सुव्रतदायक है।।१।।

धुगता धुगता पग पावत है, सननं सननं सुनचावत है। अति आनन्द को पुनि पायक है,

मुनिसुवत सुवतदायक है ॥१०॥ अपने भवको फल लेत सही,

शुभ भावनिते सब पाप दही। तित ते सुखको सब पायक है, मुनिसुवत सुव्रतदायक है ।।११।। इन आदि समाज अनेक तहां, कहि कौन सकै जुविभेद यहा। धन श्री जिनचन्द सुधायक है, मुनिसुवत सुवतदायक है ॥१२॥ वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

पुनि देश विहार कियौ जिनने, वृष अमृतवृष्टि कियो तुमने ।

हमको तुमरी शरनायक है,

मुनिसुवत सुवतदायक है ॥१३॥

हमपै करुना करि देव अबैं,

शिवराज समाज सु देहु सबै । जिमि होहुं सुखाश्रमदायक है,

मुनिसुव्रत सुव्रतदायक है ॥१४॥

भिव वृन्दतनी विनती जुयही, मझ दह अभैपद राज सही।

हम आनि गही शरनायक है

मुनिसुव्रत सुव्रतदायक है।।१४॥

छन्द घत्तानन्द

जयगुनधारी, शिवहितकारी, शुद्धबुद्ध चिद्रूपपती । परमानन्ददायक दाससहायक, मुनिसुव्रत जयवन्त जती ।।

ॐ ह्रीं मुनिसुव्रतजिनेन्द्राय महार्घम् । दोहा छन्द

श्री मुनिसुव्रत के चरन, जो पूजे अभिनन्द । सो सुरनर सुख भोगकें, पार्व सहजानन्द ॥१७॥

परिपुष्पांजलिम् क्षिपेत्, इत्याशीर्वाद ।

## वर्तमान चतुर्विश्वतिजिनपूजा श्री निमनाथ जिनपूजा

8 £ z

#### रोडक

श्री निमनाथिजनेन्द्र नमों विजयारथनन्दन, विख्यादेवी मातु सहज सब पापिनिकन्दन । अपराजिन तिज जये मिथुलपुर वर आनन्दन, तिन्हे सु थापो यहा त्रिद्याकरिके पदवन्दन ॥१॥ ॐ ही शे निमनार जिनेन्द्र । अत्र अवतर अवतर, सवीवट । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ । अत्र मस सिनदितो सद भव, वपट् ।

## अष्टक

छन्द हु, तिक्षितित सुरनदी जल उज्जल पावनं, कनकभूग भरो मनभावन । जजतु ही निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ॥१॥ अही श्री मिनका मायकिनेन्द्राय जनमजरामृत्युविनाभनाय जलम् । हिर मले मिलि केश्वरसो घसो, जगतनाय भवातापको नसों । जजतु ही निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ॥२॥ अही श्री निमनार्थाजनेन्द्राय भवातापिताभनाय चन्दनम् । गुलकके सम सुन्दर तन्दुल, धरत पुञ्ज सुभूञ्जत संकृतं । जजतु ही निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ॥३॥ अह्म मी निमनार्थाजनेन्द्राय ग्रायके प्रदायंबुज प्रीति लगायके ॥३॥ अह्म भी निमनार्थाजनेन्द्राय ग्रायपदांबुज प्रीति लगायके ॥३॥ अह्म सी निमनार्थाजनेन्द्राय ग्रायपदांबुज प्रीति लगायके ॥३॥ अह्म सी निमनार्थाजनेन्द्राय ग्रायपदांबुज सी स्वत्य स्वतम् ।

जजतु हौं निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥४॥ ळ ही श्री निमनाथजिनेन्द्राय कामबाणविष्वसनाय पुष्पम् । शशि स्धासम मोदक मोदनं, प्रबल दुष्ट छुदामद खोदनं । जजतु हौं निभके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥५॥ 👺 ही थी निमनाथिजनेन्द्राय क्षुष्ठारोगविनाशनाय नैवेद्यम् । शुधि घृताश्रित दीपक जोइया, असममोह महत्तम खोइया । जजतु हौ निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ।।६।। अ हीं श्री निमनायजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । अमर जिह्नविषे दशगंधको, दहत दाहत कर्म कबंधको । जजतु हौ निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें।।७।। अ ही श्री निमनाथिजनेन्द्राय अध्टकमेंदहनाय धुपम् । फल सुपक्व मनोहर पावने, सकल विध्नसमूह नशावने । जजतु हौ निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ।। =।। 👺 ह्यी श्री निमनाथिजनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । जलफलादि मिलाय मनोहरं अरच धारत ही भय भी हरं। जजतु हौ निमके गुन गायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायके ।।६।। 👺 ही श्री निमनायजिनेन्द्राय अनुष्यंपदप्राप्तये अर्धम् ।

## पंचकल्यागुक

बन्द पाईता

गरभागम मंगलाचारा, जुग आश्विन श्याम उदारा । हरि हर्षि जजे पितुमाता, हम पूजे त्रिभुवन ताता ॥१॥ ध्य हीं आधिवनकृष्णिद्वितीयायां गर्धमंगलमब्दिताय श्री निम-नायजिनेन्द्राय अर्थम् । जनमोत्सव व्याम असाद्धा, दशमी दिन आनन्द बाद्धा । हरि मन्दर पूजे जाई, हम पूजें मनवचकाई ॥२॥ ध्ये ह्वी आषादकृष्णदशस्या जनम्मगलमंडिताय श्री निमनाय

जिनेन्द्राय अर्थम् ।

तप दुढर श्रीधर धारो, दशमीकिल षाढ़ उदारा । निज आतम-रस झर लायौ. हम पूजत आनंद पायौँ ॥३॥

भिज्ञ जातान-रस झार लाया. हम यूजात जानव पाया गाइ।।
ॐ ह्री आषाढकृष्णदशम्यां तपोमगलमंडिताय श्री निमनाय
जिनेन्द्राय श्रवंस ।

सित मंगसिरग्यारम चूरे, चवघाति भये गुनपूरे । समवस्रत केवलधारी, तुमको नित नौति हमारी ॥४॥

क्ष्म हो मार्गशीर्षश्चनलैकादश्या ज्ञानमंगलमंडिताय श्री निम-नाथजिनेन्द्राय अर्घम ।

वयसाख चतुर्देशि श्यामा, हिन शेष वरी शिववामा । सम्मेद थकी भगवंता, हम पूर्जे सुगुन अनंता ।।५।।

ही वैशाखन व्याचतुर्देश्यां मोक्षमंगलमंडिताय श्री निम-नाथजिनेन्द्राय अर्थम !

#### जयमाला

दोहा

आयु सहसदश वर्ष की, हेमवरन तन सार । धनुष पंचदश तुग तन, महिमा अपरंपार ॥१॥ वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा फ़न्द चौपाई

जै जै जै निमनाथ कृपाला, अरिकूलगहन दहन दवज्वाला ।

जै जै धरमपयोधर धीरा, जय भवभंजन गुनगंभीरा ॥२॥ जै परमानन्द गुन धारी,

विश्वविलोकन जनहितकारी । अशरन शरन उदार जिनेशा. जै जै समवशरन आवेशा ॥३॥

जै जै केवलज्ञानप्रकाशी. जै चतुरानन हनि भव-फांसी । जै त्रिभुवनहित उद्यमवंता,

जै जै जै जै निम भगवंता ॥४॥ जै तुम सप्ततत्त्व दरशायो, तास सुनत भवि निजरस पायों ॥

एक शुद्ध अनुभव निज भाखे, दो विधि राग दोष छै आखे ॥५॥ दै श्रेणी दै नय दै धर्म,

दो प्रमाण आगमगुन शर्म।

तीनलोक त्रयजोग तिकालं. सल्ल पल्ल त्रय वात बलालं ॥६॥ 185

पंचलब्धि आचार प्रमादं.

गोलक पंचभाव शिव भौने,

आराधन निल्लेप चउ दानं।

चार बन्ध संज्ञागति ध्यानं.

जै वीरज जै सूच्छमवन्ता, जै अवगाहन गुन वरनन्ता। जै जै अगुरुलघू निरबाधा, इन गुनजुत तुम शिव सुखसाधा ॥११॥ ताकों कहत थके गन धारी,

बन्धहेतु पैताले सादं ॥७॥

छहो दरब सम्यक अनुकौनें। हानि वृद्धि तप समय समेता, सप्तभंग वानी के नेता । = 11 संजम समुदघात भय सारा, आठ करम मद सिध गुनधारा। नवो लवधि नव तत्व प्रकाशे, नोकषाय हरि तुप हलाशें ॥६॥ दशों बन्धके मूल नणाये, यो इन आदि सकल दरशाये। फेर विहिर जगजन उद्धारे, जै जै ज्ञान दरश अविकारे ।।१०॥

वर्तमान चतुनिशतिजिनपूजा

ती को समस्य कहै प्रचारी । ताते में अब शरने आया,

भवदुख मेटु देहु शिवराया ॥१२॥

बारबार येह अरज हमारी,

हे त्रिपुरारी हे शिवकारी । परपरनति को वेगि मिटावो,

सहजानन्द सरूप मितावो ॥१३॥

वृन्दावन जांचत शिरनाई,

तुम मम उर निवसौ जिनराई। जबलो शिव नहि पावों सारा,

तबलो यही मनोरथ म्हारा ॥१४॥

घत्तानन्द

जय जय निम्नाथ, हो शिवसाथं, औ अनाथके नाथ सदं। तातै शिरनायो, भगति वढाऔ, चिहन चिह्न शतपत्र पदं।।१५।। इसे हो निमाधिकनेन्द्राय महार्षम ।

दोहा

श्री निमनायतनं जुगल, चरन जजै जो जीव । सो सुरनर मुख भोगवर, हौवै ज्ञिवतिय पीव ॥१६॥ परिपुष्नाजलिम् क्षिपेत्, इत्यासीवाँद.। 588

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

श्री नेमिनाथ जिनपूजा छन्द नक्ष्मी, तथा अर्द्ध नक्ष्मीधरा

जैति जै जैति जै जैति जै नेमकी,

धर्म औतार दातार क्यौचैन की। श्री शिवानन्द भौफन्द निकन्द घ्यावै.

श्री शिवानन्द भौफन्द निकन्द घ्यावै, जिन्हे इन्द्र नागेन्द्र ओ मैनकी ॥

पर्मकल्याणके देनहारे तुम्ही, देव हो एव ताते करौ ऐनकी। शापि हो वार त्रै शुद्ध उच्चार त्रै,

शुद्धता धार भौ पारकूं लेनकी ॥१॥

धै हीं श्री नेमिनायजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर, संवीषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठ । अत्र मम सन्निहितो भव भव, वषट् ।

## श्रद्ध

वाल होली. ताल जत्त

दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय, दाता० ॥टेका। निगमनदी कुण प्राश्चुक लोनौ, कचनभृग भराय । मनवचतनते घार देत ही, सकल कलंक नशात ॥ दाता मोक्ष के, श्री नेमिनाथ जिनराय, दाता० ॥१॥ ॐ ही श्री नेमिनाथजिनेदाय जन्मजरायुळुविनाजनाय जलमृ।

हरिचन्दनजुत कदलीनन्दन कुंकुमसंग घसाय। विघनतापनाशन के कारन, जजी तिहारे पाय ।।दा०।।२।। 🌣 ह्रीं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय भवात पत्रिनाशनाय चन्दनम् । पुण्यराशि तुम जससम उज्ज्वल, तन्दुल शुद्ध मंगाय। अखय सौख्य भोगनके कारन, पुज धरो गुन गाय ।।दा०।।३।। अही थी नेभिनाशजिनन्द्राय अक्षयाद्यान्त्रय प्रश्ननम् । पुण्डरीकतृणद्भा के आदिक, सूमन सूर्गधित लायः दर्पकमनमथ भंजनकारन, जजहुं चरन लव लाय ॥दा॥४॥ 🌣 ही श्री नेमिन। यजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पम्। घेवर बावर खाजे साजे, ताजे तुरित मंगाय। क्षुधावेदनी नाश करनको, जजहुं चरन उमगाय ।।दा०।।१।। 🗠 ही श्री नेमिनायजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम्। कनकदीप नवनीत पूरकर उज्ज्वल जोति जगाय। तिमिरमोहनाशक तुमकौ लिख, जजहुँ चरन हुलसाय ।।दा०।।६, थ्र ही श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । दशविध गन्ध मगाय मनोहर गुजत अलिगन आय । दशोंबन्ध जारनके कारन, खेवो तुम ढिग लाय ॥दा० ॥७॥ थ्य हीं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मोदहनाय भूपम् । सुरसवरन रसना मन भावन, पावन फल सु मंगाय। मोक्षमहाफल कारन पूजों, हे जिनवर तुम पाय ।।दा०।।दा। द्रःहीं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । जलफल आदि साज शुचि लीने, आठों दरब मिलाय ।

अष्टमछितिके राजकरनको जजों अंग वसु नाय ॥दा०॥६॥ ॐ ह्री थी नेमिन।यजिनेन्द्राय अर्थमः ।

#### पंचकल्याणक हस्य गडना

सित कातिक छट्ट अमन्दा, गरभागम आनदकन्दा । श्राचि सेय सिवापद आई, हम पूजत मनवचकाई ॥१॥ अ ह्री कातिकक्ष्मणपटयां गर्भपगलमहिताय श्री नेमिनाय-

अ ही कार्तिकशुक्लषष्टयां गर्भपगलमर्डिताय श्री नैमिन जिनेन्द्राय अर्घम् ।

सित सावन छट्ट अमंदा, जनमे त्रिभुवनके चन्दा । पितु समुद महासुख पायो, हम पूजत विघन नजायो ॥२॥

ापतु समुद महासुख पाया, हम पूजत विघन नशाया ॥२॥ ॒ ॐ ह्री श्रावणशुक्लपष्ठयां जन्ममगलमडिताय श्री नेमिनाय-

जिनेन्द्राय अर्थम् ।

तिज राजमती वृत लीनी, सितसावन छट्ट प्रवीनों। शिवनारी तबै हरवाई, में पूजें पद शिरनाई॥३॥

अ हीं श्रावणणुक्लवष्ठयां तपोमंगलमंडिताय श्री नेमिनाय-जिनेन्द्राय अर्थम ।

ाजनन्द्राय अघम् । सित आशिन एकम चूरे, चारो घाती अति कूरे ।

सिंह केवल महिमा सारा, हम पूर्ज अष्ट प्रकारा ॥४॥ ६६ ही आध्विनणुक्तप्रतिपदि जानगणनम्बिताय श्री नेमिन नाथजिनेन्द्राय अर्थम् ॥

नायाजनस्त्राय त्रयम् । नितपाढ मप्तमी चूरे, चारों अघातिया कूरे । जिव उर्ज्ययतते पाई, हम पूर्ज ध्यान लगाई ॥५॥

🌣 ही ाष ढशुक्ल मस्तयां मोक्षपगलमंडिनाय श्री नेमिनाथ-जिनेस्टाय अर्थेगः।

## ं जयमाना

दोहा

क्याम छवी तन चाप दश, उन्तत गुनिधिधाम। शंख चिन्ह पदमें निरखि, पुनि पुनि करों प्रनाम।।१।। पद्मरी छन्द

जै जै जै नेमि जिनिंद चंद, पितु समुद देन आनंदकन्द । शिवमात कुमुदमनमोददाय, भविवृन्दचकोर सुखी कराय ॥२ जय देव अपूरव मारतंड, तम कीन ब्रह्मसुत सहस खंड। शिवतिय मुखजलजविकाशनेश, नहीं रही सृष्टि में तम अशेष ।३ भविभीत कोक कीनों अशोक. शिवमग दरशायो शर्मथोक । जै जै जै जै तुम गुनगंभीर, तुम आगम निपुन पुनीत धीर।।४ तुम केवलजोति विराजमान, जै जै जै करुनानिधान । तुम समवसरन भे तत्वभेद, दरशायो जाते नशत खैद ॥५ तित तुमकों हरि आनंद धार, पूजत भगतीजुत बहु प्रकार। पुनि गद्यपद्यमय सुजस गाय, जै बल अनंत गुनवंतराय ॥६ जय शिवशंकर ब्रह्मा महेश, जय बुद्ध विधाना विष्णवेष । जय कुमतिमतंगनको मृगेन्द्र, जय मदनध्वातकों रवि जिनेन्द्र॥७ जय कपासिध अविरुद्ध बुद्ध, जय रिद्ध सिद्ध दाता प्रबद्ध । जय जगजनमनरंजन महान, जय भवसागरमह सुष्टु यान।।८ तव भगति करै ते धन्य जीव, ते पावै दिव शिवपद सदीव ।

तुमरो गुन देव विविधप्रकार, पावत नित किन्नरकी जुनार ॥६ वर भगित माहि लवलीन होय, नाचे ताथेइ थेइ बहाय । तुम करणासागर सृष्टिपाल, अब मोको वेगि करो निहाल ॥१० में दुख अनन्त वसु करम जोग, भोगे सदीव नहि और रोग । तुमको जगमें जान्यो दयाल, हो वीतराग गुन रतनमाल ॥११ ताते शरना अब गही आय, प्रभु करो वेगि मेरी सहाय । यह विधन करम मम खंडखंड, मनवांछितकार ज मंडमंड ॥१२ संसार कष्ट चकचूर चूर, सहजानन्द मम उर पूर पूर । निज पर प्रकाशबृधि देह देह, तिजके विलंव सुधि लेह लेह ॥१३ हम जांचत है यह बार बार, अतांगरों मो तार तार । निह सहाो जात यह जागतुःख, ताते वनवो हे सुगुनमुक्ख ॥१४

श्रीनेमिकुमार जितमदमारं, श्रीलागारं सुखकारं । भवभयहरतारं, शिवकरतारं, दातारं धर्माधारं ॥१५॥ ॐ ह्री श्रीनेमिनाथजिनेन्द्रायं महार्षमः ।

मालिनी

नाराज्या सुख धन जस सिद्धि पुत्र पौत्रादि बृद्धि । सकल मनिस सिद्धि होतु है ताहि रिद्धि ॥ जजत हरषधारी नेमि को जो अगारी । अनुक्रम अरि जारी सो वरे मोक्षनारी ॥१६॥ परिपुष्पांजनिम् क्षियेत् हष्याशीर्वादः ।

## वर्तमान चतुनिषतिजिनपूजा श्री पार्श्वनाथ जिनपूजा

छन्द कवित्त

प्रानत देवलोकते आये, वामादे उर जगदाधार, अश्वसेन सुत नृत हरिहर हरि, अंक हरिततन सुखदातार। जरत नागजुग बोधि दियो जिहु, भुवनेसुरपद परमजदार, ऐसे पारसको तजि आरम, आप सुधारस हेना हा ।।१। अही श्री पाश्वनंगय िननेह ! अत्र जवतर अवतर, सवौषद् । अत्र तिरुठ तिरुठ, ठ ठ । जन मन सन्निहितो भव भव, वषट ।

युष्टक

घ्टर प्रमिनाक्षर सुर दीरधि कानन कुभ भरो, तव पादपद्मतर धार करों । सखदाय पाय यह सेवत ही ।

सुख्याय नाय यह समा हा । प्रमुषारवें सादवें गुन बेवत हीं ।।१।। ध्र्य ही श्री पाश्वंगायिननेद्वाय जन्मज्ञरामृत्युविनाशनाय जनम् । हरि गंध कुकुम कर्पूर घसों ।

हरि चिन्ह हेरि अरचो मुरसौ ॥सु०॥२॥ ॐ ह्री श्री पाःस्वेनायजिनेन्द्रःय भवातापविनाणनाय चन्दनम् । हिम हीर निरज समान शुच ।

वर पुज तदुल तनाम्न मुचं ।।सु० ।।३।। ॐ ह्री श्री पाश्वंननायजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । वर्तभान चतुर्विशतिजिनपूजा

कमलादि पुष्प धनु पुष्प धरी।

220

मदभंजहेत पुज करी ॥सु० ॥४॥

ही श्री पार्वनाथ जिनेन्द्राय कामवाणविष्वसनाय पुष्पम् ।
 चरु नव्य गव्य रस सार करों ।

धरि पादपद्मतर मोद भरों ॥सु० ॥४॥

👺 ही श्री पाइवंनाथिजनेन्द्राय क्षुधःरोगविनाशनाय नैवेद्यम् ।

मनि दीप जोत जगमग्ग मई ।

हिंग धारते स्वपर बोध ठई ॥सु० ॥६॥ अ हीं थी पार्वनाथिननेन्द्राय मोहान्धकारविनाणनाय दीपम ।

दश गंध खेय मन माचत है।

वह धूम धूम मिसि नाचत है ।।सु० ।।७।।

क्षे ही थी पाद्वंनाथिजिनेन्द्राय अष्टकमंदद्दनाय धूपम् । फल पक्व कृद्ध रस जुक्त लिया ।

पद पंज पूजत ही खोलि हिया ॥सु० ॥द।

ही श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये पलम् । जल आदि साजि सब द्वव्य लिया ।

जल आदि साजि सब द्रव्यालया। कनथार धार नृत नृत्य किया ॥सु० ॥६॥

र्थं ही श्री पार्श्वनायजिनेन्द्राय अनव्यं रदप्राप्तये अर्थम् । पंचकत्याणक

लक्ष्मीधरा

पक्ष वैसाखकी श्याम दूजी भनो,

गर्भकल्यानको द्यौस सोही गर्नो ।

देव देवेन्द्र श्री मातू सेवै सदा,

में जजो नित्य ज्यो विष्य होवे विदा ॥१॥ ॐ ह्री वैणाखकृष्णद्वितीयाया गर्भमंगलमस्त्रिताय श्री पा.वं;नय जिनेन्द्राय अर्थम ।

पौषकी क्याम एकादशीको स्वजी,

जन्म लीनों जगन्नाथ धर्मध्वजी।

नाक नागेन्द्र नागेन्द्र पै पूजिया,

में जजो ध्यायके भक्त धारों हिया ॥२॥ अही पौरकृष्णैकादश्या जनममङ्गलमडिताय श्री पःश्वेनस्य जिनन्द्राय प्रधानः

कृष्णा एकादगी पोपकी पावनी,

राजकों त्याग बैराग धार्यो बनी । ध्यान चिद्रप को ध्याय साता मई,

। पश्चा का ज्याच सारा कर, आपको मै जजों भक्ति भावे लई ॥ ३॥

अ ही पौरकुःणै हादक्यां तथो नगतमिताय श्री पश्चीताय जिनन्द्राय अधीम ।

चैतकी चौथि श्यामा महाभावनी,

तादिना घातिया घाति शौभा बनी।

बाह्य आभ्यन्तरं छन्द लक्ष्मीधरा,

जैति सर्वज्ञ मै पारसेवा करा ॥४॥ ॐ ही चैत्रकृष्णचतुर्य्यो ज्ञानमगलमंडिताय श्री पार्श्वनाय जिनेन्द्राय अर्थम् । सप्तमी शुद्ध शोभै महासावनी, तादिना मोक्ष पायो महापावनी ॥ शैलसम्मेदतें सिद्ध राजा भये,

भागतन्त्रदत । तस्तु राजा नयः, आपकों पूजते सिद्ध काजा ठये । १।।

हीं श्रावणणुक्लमप्तम्या मोक्षमंगलमंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय श्रवंम ।

## जयमाला

ष्टन्द दोहा (जमकालकार) पाण पर्म गुनराण है. पाशकर्म हरतार । पाश धर्म निजवाम द्यो, पाण धर्म धरतार ॥१॥ नगर बनारसि जन्म लिया. वण डख्वाक महान । आयु वरष शत तुग नन, हुम्न मुनौ परमान ॥२॥

छन्द पढ़ शी
जय श्रीधर श्रीकर श्रीजिनेश, तुब गुन गन फणि गावन अशेग ।
जय जय जय आनंद कन्दचंद, जय जय भिव पंकजको दिनन्द । ३
जय जय जिवनिय बरन्भ महेश, जय ब्रह्मा जिवशकर गनेण ।
जय स्वच्छिचिदन अनगजीत, तुब ध्यावत मुनिगन सुहुद भीत । ४
जय गरभागभिडिन महंत, जग जनननभीदन परम सत ।
ब्राज्य जनम महोक्षेत्र मुखद धार, भिव मारंगको जलधर उदार। १
हरिमिरिवरपर अभिषंक कीन, झट तांडब निरत अरम दीन ।
बाजन बाजन अनहुद अपार, की पार सहत बरनत अपार ॥ ६॥ ।

दमद्म दृमद्म दृमदृम मृदंग, घननन नननन घंटा अभंग । र्छमछम छमछम छम छुद्र, घंट, टमटम टमटम टंकीर तंट ॥७॥ झननन झननन नुपुर झंकोर, तननन तननन तन तान शोर। सननननननननगगनमाहि, फिरिफिरिफिरिफिरिफिरिकी नहांहि ताथेइ थेइ थेई थेई धरत पाव, चटपट अटपट झट त्रिदगराव। करिकें सहस्र करको पसार, बहुभांति दिखावत भाव प्यार ॥६॥ निज भगति प्रगट जित करतइंद्र, ताको क्या कहि सकि हैं कविद्र जह रंगभृमि गिरिराज पर्म, अरु सभाईश तुम देव शर्म ॥१०॥ अरु नाचत मघवा भगति रूप, बाजे किन्नर बज्जत अनूप। सो देखत ही छवि बनत वृन्द, मुखसों कैसे वरनै अमंद ॥११॥ धन घड़ी सोय धनदेव आप, धन तीर्थंकर प्रकृती प्रताप । हम तुमको देखत नयन ढार, ननु आज भये भविसिध्पार ।।१२।। पुनि पिता सौंपि हरि स्वगं जाय, तुम सुखसमाज भीग्यौ जिनाय। फिर तपधरि केवलज्ञान पाय, धरमोपदेश दें शिव सिधाय।।१३।। हम सरनागत आये अबार, हे कृपासिधु गृन अमल धार । सो मनमे तिष्ठहु सदाकाल, जबलौ न लहों शिवपुर रसाल ।१४। निरवान थान सम्मेद जाय, 'वृन्दावन' वंदत शीश नाय । तुम ही ही सब दुख दंद हर्न, ताते पकरी यह चर्न शर्न ।।१५।।

जय जय मुखसागर, त्रिमुबन आगर, सुजस उजागर पार्श्वपतो। बृन्दावन घ्यावतः, पूज रचाबतः, शिवेयन पावतः, शर्म अती।१६।

अ श्री ही पार्श्वनाथिजनेन्द्राय महार्घम्।

वर्तमान चतुर्विशतिजिनपूजा

648

छन्द कवित्त (मात्रा ३१)

पारसनाथ अनाथनिके हित, दारिदगिरिकों वज्र समान, सुखसागरवद्ध न को शशिसम, दवकषायको मेघ महान । तिनकों पूर्ज जो भवि प्रानी, पाठ पढ़ें अति आनंद आन, सो पावै मनवांछित सुख सब, ओर लहैं अनुक्रम निरवान॥१७॥ परिगुल्गजलिस क्षिपेत, हत्याशीर्वाद ।

# श्री वर्द्ध मान जिनपूजा

छन्द मलगयद

श्रीमत बीर हरै भव पीर, भरे मुख सीर अनाकुलताई, केहिर अंक अरीकरदंक, नये हिर्फ्कित मौलि सुआई। मैं तुमको इत थापतु हों प्रभु, भिवत समेत हिये हरपाई, हे करुणाघनधारक देव, इहाँ अब तिष्ठहु शीर्घाह आई।। अहे ही श्री वर्ड मानजिनेन्द्र। अब अवतर, संबीषट अब तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ.। अब सम सन्निहितो भव भव, वयद ।

## ग्रह्म

प्रस्द अस्टपदी

क्षीरोदिधि सम शुचि नीर, कंचन भूंग भरों। प्रभुवेग हरो भवपीर, यातें धार करो॥

श्रीवीर महा अतिवीर, सन्मतिनायक हो । जय वर्द्धमान गुणधीर, सन्मतिदायक हो ॥१॥ 👺 ह्री श्री वर्धमःनिजनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम्। मलयागिर चंदन सार, केसर संग घसा । प्रभु भव आताप निवार, पूजत हिय हुलसा ॥श्वी० ॥२॥ अ ही श्री वर्धमानजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनम्। तन्दुल सित शशि सम शुद्ध, लीनो थार भरी । तसु पुज धरों अविरुद्ध, पावो शिवनरी ॥श्री० ॥३॥ ळ ही श्री वर्धमानजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतम् । सुरतह के सुमन समेत, मुमन सुमन प्यारे। सो मनमथ-भंजन हेत, पूजो पद थारे ।।श्री।।४॥ 👺 ह्री श्री वर्धमानि नेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम्। रस रञ्जत सञ्जत सद्य, मञ्जत थार भरी। पद जज्जत रज्जत अद्य, भज्जत भृख अरी ।।श्री०।।५।॥ 🍑 ही श्री वर्धमानजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाज्ञनाय नैवेद्यम् । तम खंडित मंडित नेह, दीषक जीवत हों। तुम पदतर हे सुखगेह, भ्रमतम खोवत हो ।।श्री ।।६।॥ 🗳 ही श्री वर्धमानजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् । हरिचन्दन अगर कपूर, चूर सुगंध करा। तुम पदतर खेवत भूरि, आठों कर्म जरा ।।श्री० ।।७।६ 👺 हीं श्री वर्धमानजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम्।

'रितुफल कलवर्जित लाय, कंचन थाल भरा। शिवफल हित हे जिनराय, तुम ढिग भेंट घरा ॥श्री० ॥८॥ ॐ ह्री श्री वर्धमान जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् । जलफल वसु सजि हिमथार, तन मन मोद धरों। गण गाऊं भवदधितार, पूजत पाप हरों ।।श्री०।।६॥ 🗱 ही श्री वर्धमानजिनन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्धम् ।

### पचकल्याग्रक

राग टप्पाचाल मे

गरभ साउसित छट्ट लियो तिथि, त्रिशला उर अघ हरना सुर सुरपति नित सेवकर्यो निन, मै पूजो भव तरना ॥१॥ मोहिराखो, हो, सरना, श्रोवर्द्ध मान जिनरायजी, मोहि रखो० अ ही आपाडमुक्लपष्ठया गर्भमगलमहिनाय श्री वर्धमान जिनन्द्राय अर्घम । जनम चैतसित तेरस के दिन, कुडलपुर कन बरना। सुरगिर सुरगुरु पूज रचायो, मै पूजी भव हरना ।।मो०।।२।।

अ ही तैत्रगृतनत्रयोदस्यां जन्ममालम्डितस्य श्री वर्तमान-जिनन्द्राय अर्घम ।

मगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना । नृपकुमारघर पारन कीनो, मैं पूजां तुः चरना ॥मो० ॥३॥

🗳 ही मार्गणीर्षक् जदशस्या तपोमगलनडिताय श्री वर्धमान 'जिनेन्द्राय अर्धम ।

शकलदशें वैसाख दिवस अरि, घात चतुक छय करना।

केवल लहि भवि भवसर तारे, जजों चरन सुख भरना।।मो०।।४ इही वैशासगुकनदशम्यां जानसमन्मरिताय श्री वश्मान-जिनेन्द्राय अर्थम् । कातिक श्याम अनावस शिवतिय, पावापुरते परना । सन्पक्तिचृत्य जजे तित बहुविधि, मैं पुत्रों भव हरना ।।मो०।।५ अही सारिवक्रणामावस्या मोक्षमगलसहिताय श्री वर्धमान

#### जयमाला

जिनेस्टाय अर्घप।

छन्द हरिगीता (२८ मात्रा) गनधर असनिधर, चक्रधर हरधर गदाधर वरवदा, अरु चापधर विद्यासुधर तिरसूलधर सेविह सदा । दुखहरन आनन्द भरन तारन, तरन चरन रसाल हैं, सुकुमाल गुनमनिमाल उन्नत, भालकी जयमाल हैं॥१॥ छन्द क्तानन्द

जय त्रिश्चलानंदन, हरिकृतवंदन, जगदानंदन चन्दवरं । भवतापनिकदन्न, तनकनमंदन, रहितसपंदन नयन धरं ॥२॥ छन्द तोटक

जय केवलभानुकलासदनं, भविकोकविकाशन कंदवनं । जगजीत महारिषु मोहहरं, रजज्ञानदृषांवर चूर करं ॥१॥ गर्भादिकमंगलमंडित हो, दुख दारिद को नित खंडित हो । जगमाहित्समे सत्पंडित हो तुम हो भवभाव विहंडित हो ॥२॥

वर्तमान चतुविशतिजिनपूजा ₹ ५ = हरिबंग सरोजनको रिव हो, वलवन्त महंत तुमी कवि हो।

लहि केवल धर्मप्रकाश कियो, अवलों सोई मारग राजतियो ॥३

पूनि आप तने गृन माहि सही, सूर मग्न रहै जितने सब ही। तिनकी वनिता गुन गावत है, लय माननिसो मन भावत है ॥४

पनि नाचत रंग उमंग भरी, तुअ भक्ति विषै पग येम धरी।

झननं झननं झननं झननं, सूर लेत तहाँ तननं तननं ॥५

घननं घननं घनघंट बजै दुमदुम दुमदुम मिरदंग सजै। गगनांगनर्भगता सुगता, ततता ततता अतता वितता ॥६ धुगतां धुगतां गति बाजत है, सुरताल रसाल जुछाजत है। सननं सननं सननं नभ में, इकरूप अनेक जु धारी भमे ॥७ कइ नारी सुवीन बजावित हैं, तुमरों जस उज्जल गावित है। करताल विषे करताल धरैं, सुरताल विशाल जुनाद करें।। = इन आदि अनेक उछाह भरी, सुर भक्ति करे प्रभुजी तुमरी। तुमही जग जीवनि के पितु हो, तुम ही बिन कारनते हितु हो ॥६ तुमही सब विघ्नविनाशन हो. तुम ही निज आनंद भासन हो। तुमही चितचितितदायक हो, जगमाहि तुमी सब लायक हो।। १० तमरे पन मंगल माहि सही, जिय उत्तम पन्न लियो सब ही। हमको तुमरी सरनागत है, तुमरे गुन मे मन पागत है ॥११ प्रभु मो-हिय आप सदा बसिये, जबलौ वसुकर्म नही नसिये । तबलो तुम ध्यान हिये वरतो, तबलों श्रुतचितन चित्तरतो ॥१२ तबलो वत चारित चाहतु हों, तबलों शुभ भाव सुगाहतु हो ।

तबलों सद्संगति नित्य रहो, तबलो ममसंजम चित्त गहो ।।१३।। जबलों नहि नाश करों अरिको शिवनारि वरों समता धरिको । यह द्यो तबलो हमको जिनजी, हम जाचतु हैं इतनी सुनची ।१४। प्रस्ट घनानन्द

बीरजिनेशा निमत मुरेशा, नागनरेशा भगति भरा । बुन्दावन घ्यावै विघन नशावै, वांछित पावै शर्म वरा ॥१४॥ अहीं श्री वर्द्धभानजिनेन्द्राय महार्षम् निर्वेषामीति स्वाहा । छन्द रोहा

श्री सनमित के जुगलपद, जो पूजै धर प्रीत । 'वृन्दावन' सो चतुर नर, लहै मुक्ति नवनीत ॥१६॥ परिपुष्पाञ्जलिम् क्षिपेत्, स्यामीर्वाद.।

> श्री समुच्चय अर्घ छन्द तोटक

छन्द तातक

सुनियं जिनराज त्रिलोक धनी, तुममे जितने गुण है तितनी ।
किह् कीन सके मुखसों सबही, तिहि पूजत हों गहि अर्थ यही ।।
अही श्री वृषभादिवीरान्ते यो चनुविज्ञानिजिनेस्य पूर्णार्धम् ।
रिखबदव को आदि अत, श्री वरधमान जिनवर सुखकार ।
तिनके चरनकमल को पूजे, जो प्रानी गुणमाल उचार ।।
ताके पुत्र मित्र धन जोवन, सुखसगज गुन मिले अपार ।।
सुरपद भोगभोगि चकी हैं, अनुकन नहें मोक्षपद सार ।।
परिग्रष्णांजिसम् लिपेत, इत्याणीवांद

### कवि-नामग्रामादि परिचय

छन्द मनहरन

काशीजी में काशीनाथ नन्हजी, अनंतराम,
मूलचंद, आढतसुराम आदि जानियौ ।
सज्जन अनेक तहाँ धर्मचंदजी को नंद,
वृन्दावन अग्रवाल गोयल गोती बानियौ ॥
तानें रचे पाठ पाय मन्नालालको सहाय,
बालबुद्धि अनुसार सुनौ सरधानियौ ।
यामे भूलचूक होय ताहि शोध शुढ कीज्यो,
मोहि अलपक्ष जानि छिमा उर आनियौ ॥१॥
इति याह श्री कविवर वृन्दावनकृत लिखित निजपरोपकारार्थम्

द्दात याह श्रा काववर वृन्दावनकृत । लाखत । नजपरापकारायम् श्रीवतंमान चतुर्विवतिजिनपूजा समाप्त । संवत् अट्ठारहसौ पचहत्तर १८७५ कातिककृष्ण अमावस्या गुरवार

पाठ पूर्ण भया।

श्रेयमन्तु। मगलरेतु। गूभम् भूयात्।

--0-

# निर्वाणक्षेत्र पूजा

मोरठा

परम पूज्य चौबीस, जिह जिहँ थानक शिव गये । सिद्धभूमि निसदीस, मनवचतन पूजा करी ।।१॥ ओ ह्री चतुर्विशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्राणि ! अत्रअवतरत भवतरत संवीयद। ओं ह्री चतुर्विशतितीर्थक्करनिर्वाणक्षेत्राणि ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ । ओ ह्री चतुर्विशतितीर्थक्करनिर्वाण क्षेत्राणि! अत्र

मम सन्निहितानि भवत भवत वषट ।

गीता छन्य शुचि छोरदिध सम नीर निरमल, कनकक्षारी में भरीं। संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करी।। संमेदगढ़ गिरनार चम्पा पाबापुर कैलासकी। पूजो सदा चौबीस जिन निर्वाण मुर्मानवासकों।।१॥ ऑह थी चनुविवातितीर्यकरीत्वालक्षेत्रेग्यो जल नि० स्वाहा

त्रुवा रावार (वर्षा गांचा मुलाग्यात्मा (राव्या वर्षा वर्षा

बुभ फूलरास सुवासवासित, खेद सब मनकी हरौँ। दुखाधाम काम बिनास मेरो जोरकर विनती करौँ।संमेद।४। ओं ही चतुर्विसतितीर्षकरिमबाणक्षेत्रेभ्यो पूर्ण नि०स्वाहा।

नेवज अनेक प्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहरौ । यह भूखदूषन टार प्रभुजी, जोरकर विनती करौं ॥संमेद॥॥॥

भह भूबद्वपन टार ने नुजा, जारकर विनता करा तिनवाहा। अपे हीं श्री चतुर्विवितितीर्थं करनिर्वाणक्षेत्रे भ्यो नेवेख नि० स्वाहा दीपक प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिमिरसेती नहि डरौं।

संभयितमोह विभारम तमहर जोरकर विनती करौं ।।संमेद६।। जों ह्रीं श्री चतुर्विशतितीर्थकरनिर्यागक्षेत्रेच्यो दीपम् नि० स्वाहा शुभभूप परमअनूप पावन, भानपावन आचरौं ।

सब करसपुज जलाय दीज्यी, जोरकर चिनती करी ।संमेद०।७ ओं हीं चतुर्वगतितीयं दूरविवांणक्षेत्रध्यो घूप नि॰ स्वाहा । । वृक्षाक्ष्यंवस्य चहुस्य उत्तम, चारगतिसो निरवरी ।

निहन्नै युकति कल देहु मोकी जोर कर विनती करौँ॥ सम्मेद० ॥॥॥

ओं ही चतुर्विज्ञतितीर्थंकरनिर्वाजेत्रेक्यो फलम् नि० स्वाहा । जल गंध अच्छत फूल चरु फल, दीप घूपायन घरौँ । 'धानत' करो निरभय जगतसो जोरकर विनती करौँ ॥ सम्मेद० ॥६॥

ओं ह्रीं चतुर्विशतितीर्थंकरनिर्वाक्षेत्रेश्यो अर्घ्य निर्वस्वाहाः।

#### अथ जयमाला

#### सोरठा

'श्री चौबीस जिनेशः गिरिकैलाशादिक नमों । तीरथ महाप्रदेश, महा-पुरुष निरवाणतें ॥ चौषाई १६ मात्रा

नमों ऋषभ कैलासपहारं । नेमिनाथ गिरनार निहारं ॥ वासुपुज्य चंपापुर वंदौं । सनमति पावापुर अभिनंदौं ॥२। बन्दी अजित अजितपद दाता । बन्दीं संभव भवदुखघाता।। बंदौं अभिनन्दन गुणनायक । बन्दों सुमति सुमति के दायक ॥। बंदी पदममुकति पदमाकर । बंदूसुपास आश्रपासाहर ॥ बंदी चन्द्रप्रभ प्रभुचंदा । बंदोंसुविधि सुविधिनिधि कंदा ॥४। बंदौँ शीतल अवतपशीतल । बंदू श्रियास श्रियांस महीतल ।। बदौ विमल विमल उपयोगी । बंदू अनन्त अनन्त सुख भोगी । १। बदी धर्म-धर्म विस्तारा । बंदी शांति शांति मन धारा ॥ बंदी कुन्थु कुन्थु रखवालं । बन्दों अर अरिहर गुणमालं ॥६॥ बदी मल्लि काम मल चूरन । बंदी मुनिमुक्त वतपूरन । बंदी निम जिन निमत सुरासुर । बंदी पास पास भ्रम जगहर।७। वीसो सिद्धभूमि जा ऊपर। शिखर सम्मेद महागिर भूपर॥ एकवार बन्दै जो कोई। ताहिनरकपशुगति नहि होई।।८।। नरपति नृप सूर शक्र कहावै । तिहुजग भोग भोगि शिव पावै ।। विघनविनाशन मंगलकारी। गणविलास बन्दो भवतारी।।६॥

घत्ता-जो तीरथ जावै पाप मिटावै, ध्यावै गावै भगित करें। ताको जस कहिये संपति लहिये गिरिके गुण को बुध उचरे ।१०। ओं ह्री चतुर्विशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्रेम्यो पूर्णार्थ नि० स्वाहा ॥

# श्री सम्मेदाचल पूजा

दोहा-सिद्धक्षेत्र तीरथ परम है उत्कृष्टसुथान ।
गिखरसमेद सदा नमों, होय पाप की हान ॥१॥
अगणित मुनि जहंत गये, लोक शिखर के तीर ।
तिनके पदपंकज नमूं, नाग्नें भव की पीर ॥२॥
अहिल्ल-है उज्वल वह क्षेत्र सुअति निरमल सही ।
परम पुनीत सुठौर महा गुण की मही ।
सकल सिद्धिदातार महा रमणीक है ।
बंदों निज सुखहेत अचल पद देत है ॥३॥
सोंरठा-सिखरसम्मेद महान, जनमें तीर्थप्रधान है।
महिमा अद्भुत जान, अल्पमती मैं किमि कहों ॥
सुन्दरी छन्द-सरस उन्नत क्षेत्र प्रधान है ।
सुन्दरी सु उज्वल तीर्थ महान है ।

कर्राहं भक्ति सु जे गुण गायकें।
वर्राह सुर शिव के सुद्ध जायके ।।६।।
अडिल्ल—सुर हरिनर इन आदि और बंदन करे।
भवसागरते तिरं, नहीं भव मे परं।।
सफल होय तिन जन्म शिखर दरशन करें।
जनम जनम के पाप सकल छिनमे टरें ।।६।।
पद्धरी छन्द—श्री तीर्यंकर जिनवर जु बीश ।
अरु मृनि असख्य सब गुणन ईश ।।
पहुंचे जहंतै कैवल्य धाम ।
निनकों अब मेरी है प्रणाम ।।७।।

#### गीतिका प्रस्ट

सम्मेदगढ है तीथं भारी सबहिको उज्बल करें। चिरकाल के जे कमं लागे दर्शते छिन मे टरें।।
है परमपावन पुण्यदायक अतुल महिमा जानिये।
अरु है अनूप सरूप गिरिवर तास पूजन ठानिये।।।।।
दोहा-श्रीसम्मेदशिखर सदा, पूजो मन वचकाय।
हरत चतुर्गतिदृःखको, मनवाछित फलदाय।।

ओं ह्री सम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट्। ओं ह्री सम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र निष्ठ तिष्ठ ठःठ । ओं ह्री सम्येदशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र सस सन्निहितो भव भव वषट्। अस्टक

अडिल्ल-क्षीरोदधिसम नीर सुनिरमल लीजिये। कनक कलश में भरकै धारा दीजिये ॥ पूर्जी शिखरसमेद सुमनवचकाय जी।। नरकादिक दूख टरै अचलपद पाय जी।। ओं हीं विशतितीर्थंकराद्यसंख्यातमुनिसिद्धपदप्राप्तेभ्यो सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्रेम्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामी । पयसों घसि मलियागिरचंदन लाइये । केसरि आदि कपूर सुगंध मिलाइये ॥पूजों ॥ चंदनं ॥२॥ तंदूल धवलसुवासित उज्वल धोयकै। हेमरतन के थार भरो शचि होयक ।।पुजो ।। अक्षतान ।।३।। सुरतरु के सम पूष्प अनुपम लीजिये। कामदाहदुखहरणचरण प्रभु दीजिये ।।पूजो ।। पूष्पं ।।४।। कनकथार नैवेद्य सुषटरसतें भरे। देखत क्षुधा पलाय सुजिन आगे धरे ।।पूजो ।। नैवेद्य०।।५।। लेकर मणिमय दीप सुज्योति प्रकाश है। पूजत होत सुज्ञान मोहतम नाश है ।।पूजो ।। दीपं० ।।६।। दशविधधुप अनुप अबनिमैं खेबहाँ। अष्टकर्म को नाश होत सुख लेवहं ॥ पूजों॥धूपं ॥७॥ एला लौंग सुपारी श्रीफल ल्याइये। फल चढ़ाय सुख वांछ मोक्षफल पाइये ।।पूजी।। फलं०।।८।।

जल गंधाक्षतपुष्पसुनेवज लीजिये । दीप धूप फल लेकर सु दीजिये ।।पूजो ।।अर्घ०।।६।। पद्धरि छन्द

श्रीविश्वति तीर्थंकर जिनेन्द्र ।
अरु असंख्यात जहते मुनेन्द्र ।।
तिनकों करजोरि करौं प्रणाम ।
जिनकों पूजों तिज सकल काम ॥महाषं०॥
अडिल्ल-जे नर परम सुभावनते पूजा करें ।
हरि हिल चकी होय राज छह खंड करें ।
फेरि होंय घरणेद्र इन्दपदवी धरै ।
नानाविधि सुख भोगि वहुरि शिवतिय वरें ॥
इन्याजीर्वाद (पुष्पाजलिखिपेन्) छन्द ओगीरामा ।
श्रीसम्मेदशिखरोगिरि उन्तत, शोभा अधिक प्रमानों ।
विश्वति तिहिपर कूट मनोहर अद्भुत रचना जानी ॥
श्रीतीर्थंकर बीस तहां तै, शिवपुर पहुंचे जार्ड ।
तिनके पदपंकज जुग पूजौ, अर्थ प्रत्येक चढार्ड ॥
पुष्पाविष्ठ विषेत ।

श्री अजितनाय सिद्धवरकूट ।।न॰ २४।। प्रथम सिद्धवरकूट सुजानों, आनन्द संगलदाई । अजितनाथ जहते शिव पहुचे पूजोननवच काई ।। कोडि जु अस्ती एक अरब सुनि चौवन लाख जु गाई । कमें काटि निर्वाण पधारे, तिनको अर्थ चढाई ।। ओं हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रसिद्धवर कूटतें, अजितनाय जिनेन्द्रादि मुनि एक अर्घ अस्सी कोटि चौवनलाख सिद्धपद प्राप्तम्य. सिद्धक्षेत्र-भ्यो अर्घ निवपामति स्वाहा ।

श्री सभवनाथ धवलक्ट ॥न० धवलदत्त है कूट दूसरो, सब जिय को सुखकारी। श्रीसंभवप्रभु मुक्ति पधारे पापतिमिरकों टारी ॥ धवलदत्त दे आदि मुनी, नवकोडा कोडी जानो । लाख वहत्तरि सहस वियालिस पंचशतक ऋषि मानो।। कर्म नाशकरि शिवपूर पहुचे, बन्दौ शीश नवाई। तिनके पदजुग जजहुं भावसो हरिष हरिष चितलाई।।

श्री ही श्री सम्मेदशिखरसिद्धक्षत्रधवलकटते सम्भवनाथ जिनेन्द्रादि मुनि नौकोडाकोडी बहत्तरलाखाब्यालीमहजार पाँचसौ सिद्धपद-प्राप्तत्य सिद्धक्षेत्रेश्यो अर्घ निर्वेपामीति स्वाहा ॥

श्री अभिनन्दननाथ आनन्दक्ट ।।न०१६।। चौपाई-आनन्दक्ट महासुखदाय । अभिनन्दनं प्रभु शिवपुर जाय।। कोडाकोडि बहत्तरजान । सत्तर कोडि लखछित्तिस मान । सहस वियालिस शतक जुसात । कहे जिनागन में इह भात ।। ये ऋषि कर्मकाटि शिव गये। तिनके पदजग पूजत भये।।

ओं ही सम्मेदशिखर सिडक्षेत्रेजानन्दकृटतंत्रीवभिनंदनजिनेन्द्रादि मुनि वहत्तरकोडाकोडीसत्तरकोडिछत्तीसलाख व्यालीसहजार सातसौ सिडपदप्राप्तेभ्यो सिडक्षेत्रेभ्यो वर्षं निवंपामीति स्वाहा ।

श्री सुमतिनाथ क्षविचलक्ट ॥नं॰ १६॥

अविचल चौथो कूट महासुख धामजी ।
सुमतिजिनेग गये निर्वाणजी ।।
कोडाकोडीएक मुनीदवर जानिये ।
कोटि चुरासी लाख बहत्तरि मानिये ।।
सहस इक्यासी और सातसों गाइये ।
कर्म काटि शिवगये तिन्हें शिरनाइये ।।
सो थानक में पूज्ं मनवचकायजी ।
पाप दर हो जांय अचलपदपायजी ॥

ओं ही श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रेशविचलक्टतैसुमतिनायजिनेद्वादि भुनि एक कोडाकोडी चौरासीकोडि वहत्तरलाख इक्यासीहजार सातसी सिद्धपदप्राप्तेभ्य सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्थ निवंपामीतिस्वाहा।

श्री पद्मप्रभ मोहनकूट ॥नं० न॥

मोहन कूट महान परम सुन्दर कहाो। पद्मप्रभ जिनराज जहां शिवपुर लहाो॥ कांटि निन्यावन लाख सतासी जानिये। सहस तियालिस और मुनीश्वर मानिये॥ 🔫 ७० सम्मेदाचल पूजा

सप्त सैकरा सत्तर ऊपर बीस जू। मोक्ष गए मुनि तिन्हेनमुनित शीस जू।

कहै जबाहरलाल दोय कर जोरि कै।

अनिवाशी पद दे प्रभु कर्मन तोरिकै ॥ स्रों हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रेमोहनकूटने पद्मप्रभाजनेन्द्रादि मुनि

निन्यानवे कोडि सताखीलाख तेतालीसहजार सातसौ नव्वे सिद्धपद प्राप्तेभ्य सिद्धक्षेत्रेभ्यौ अर्घ निर्वेषामीति स्वाहा ॥

श्री सुपार्श्वनाय प्रभासकृट ॥न० २२ सोरठा॥ कृट प्रभास यहान, सुन्दर जनमन-मोहनो ।

श्रीसुपार्श्व भगवान, मुक्ति गये अव नाशिके ॥

कोडाकोडि उनचास, कोडि चुरासी जानिये। लाख बहत्तर खास, सात सहस है सात सौ।।

लाख बहत्तर खास, सात सहस ह सात सा। और कहे ब्यालीस, जहंतै मृनि मुक्ती गए।

तिनहिं नमे नित शीश, दास जवाहर जोरकर ॥

नों ही श्रीसम्मेदशिखरसिद्धप्रभायकूटते श्री मुपावर्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि उनचास कोडा कोडि चौरामी कोडि वहत्तरलाख सात हजार

मुनि उनचास कोडा कोडि चोरासो कोडि वहत्तरलाख सात हजार सातसौ वियालीस सिद्धपदप्ताप्तेस्य सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्थ निर्वगानीति स्वाहा ।।

श्री चन्द्रप्रम लिलतक्ट ।।न० ६॥। दोहा-पावन परम उताङ्ग है, लिलतक्ट है नास ।

चन्द्रप्रभ शिवको गये, वन्दौ आठो जाम ।। कोडा कोडी जानिये, चौरासी ऋषिमान ।

कोडि बहत्तर अरु कहे, अस्सीलाख प्रमान ॥

सहस चुरासी पंचशत, पचपन कहे मनिद्र। वसुकरमनको नाशकर, पायो सुखको कंद ।। ललितकृटतें शिवगये, बंदी शीश नवाय। जिनपद पूजीं भावसों निजहित अर्ध चढाय।

श्रों ही श्रीसम्मेदशिखरांसद्धक्षेत्रे ललितकुटते चन्द्रप्रभजिनेन्द्रादि मृति चौरासीकोडाकोडीवहत्तरकोडिअसीलाख चौरासी हजार पांचसौ पचपन सिद्धपदप्राप्तेश्य सिद्धक्षेत्रेश्यो अर्थ निर्वेपामीनि ०

पुष्पदंत सुप्रभक्ट । नं० ७॥पद्धरी घन्द ॥

श्री सुप्रभक्ट सुनाम जान । जहं पुष्पदंतको मुकति थान ।। म्नि कोडाकोडी कहे जुभाख। नव ऊपर नवधर कहे लाख।। भतचारि कहे अरु सहससात । ऋषिअस्सी ओर कहे विख्यात ।। मुनि मोक्षगए हनि कर्मजाल । बंदो कर जोरि नमाय भाल ॥ जों हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्ध तेत्रेमुप्रमक्टते पुषादन्तजिनेन्द्रादि मुनि एककोडाकोडीनिन्यानवेलाख सातहजार चारसौ अस्मी सिद्धपदप्राप्ते-ध्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥

श्री भीतलनाथ विद्युतक्ट ॥ नं० १२ ॥ सुन्दरी छंद

सुभग विद्युत कूट सुजानिये। परम अद्भुत तापर मानिये।। गये शिवपूर शीतलनाथजी ।नमहं तिन इह करधर माथजी ।। मूनि जु कोडाकोडि अठारहू। मुनि जु कोडि वियालिस जानहू।। कहे और जुलाख बत्तीस जु। सहसव्यालिस कहे यतीस जु॥ अबर नौसौ पांच जुजानिये। गए मुनि शिवपुर को मानिये।। करहिंजे पूजा मन लायकै। धर्राहें जन्म न भव में आयके।। ओं हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धलेत्रविख्तक्टते श्रीशीतलनाथ जिनेन्द्रा-दि मुनि अठारहकोडाकोडी व्यालीसकोडि वत्तीसलाखव्यालीसहजार नौसौ पौच सिद्ध पदप्राप्तेम्य सिद्धलेत्रेम्यो अर्थ् ।

थ्रो श्रेयामनाथ संकलकट । न० ६ जोगीरासा-कुट जुसंकुल परममनोहर, श्री श्रेयान् जिनराई। कर्मनाशकर शिवपूर पहुचे, वंदौमनबच काई ।। छियानव कोडाकोडी जानों, छियानव कोडि प्रमानो । लाख छियानवे सहस मुनीश्वर साढे नव अब जानों ।। ताऊपर व्यालीस कहे है श्रीमुनिके गुण गावै। त्रिविधयोग करि जो कोइ पूजै, सहजानंद तहं पावै ॥ सिद्ध नमोमुखदायक जगमे, आनन्दमैगलदाई। जजौ भावसौ चरण जिनेश्वर, हाथ जोड़ शिरनाई। परममनोहर थान सु पावन देखत विघन पलाई। तीन काल नित नमत जवाहर मेटो भवभटकाई। जहंते जे मुनिसिद्ध भये है तिनको शरण गहाई।

जहतं ज मुनिसिद्ध भयं है तिनको झरण गहाई ।
जापदको तुम प्राप्त भए हो सो पददेहु मिलाई ।११।
ओं ही श्रीसम्मदिशखरसिद्धक्षेत्रसकुलक्टते श्रीव्येयासनाथितनेन्द्रादि
मुनिष्ठ्यानवेकोडा कोडी छ्यानवेकोडि छ्यानवेलाखदोहजरा
पांचनौवियालिस सिद्धयदप्रातेभ्य सिद्धक्षेत्रभयो अर्थः ।

विमलनाथ सुवीरकुलकूट । न० २३ कुणुमतता छव्य ।
श्रीसुबीरकुलकूट परम सुन्दर सुखदाई ।
विमलनाथ भगवान् जहां पंचमगति पाई ।।
कोडिसु सत्तर सातलाख षठसहस जु गाई ।
सात सतक मुनि और व्यालिस जानों भाई ॥
दोहा-अष्टकर्मको नष्टकर, मुनि अष्टमछित पाय ।
तिनप्रति अर्घ चढाबह, जनम मरण दुख जाय ॥
विमलदेव निरमल करण, सब जीवन सुखदाय ।
मोतीसुत बंदत चरण, हाथ जोर शिरनाय ॥

ओं ही श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रभुवीरकुलकूटते श्रीविमलना**य-**जिनेन्द्रादि मुनि सत्तरकोडि सातलाख ष्टहृह्यार मातमीब्द्रानीस मिद्यपद प्राप्तेष्य सिद्धक्षेत्रभ्यो अर्थ निर्वेपामीतिस्वाहा ।

थी अनतनाथ स्वयंभूकृट । न० १३ अडिल्ल— कृट स्वयंभू नाम परम सुन्दर कह्यां । प्रभु अजित जिननाथ जहां शिवपद लह्यां । मृति जु कोडाकोडि जानिये । सत्तर कोडि जु सत्तरलाख प्रमानिये । सत्तर सहस जु और मृनीश्वर गाइये । सात सतक ता ऊपर तिनको गाइये ॥ कहै जवाहरलाल सुको मनलायकें । गिरवरकों नित पूजो अति सुखपायके ॥ सो०-पुजत विषन पलाय, ऋदि सिद्धि आनंद।

कर् सुरक्षिवको सुखदाय, जो मनवचपूजा करे ।। बों हों श्रीसम्भेदिक्षिवरसिद्धनेत्रेस्वयंभूकूटन अनंउनायजिनेन्द्रादि सृति छियानवे कोडाकोडी सलरकोडि सलरहजार सात सौ सिद्धपद प्राप्तेच्यः सिद्धनेत्रेम्यो अर्थ निवंगमीति ।

धर्मनाथ सदलकट । न० १८ चौपाई---

कूट सुदत्त महाशुभवान । श्रीजिनधर्मनाथ को यान ॥
मृति कोडाकोडी उनईत । और कहे ऋषि कोडि उनीश ॥
मालाव्यु नव नवसहस सु जान । सात शतक पंचावन मान ॥
मोक्ष गये वे कर्मनचूर । दिबसह रयन नमो भरपूर ॥
महिमा वाकी अतुल अनूप । ध्यावत बर इन्हादिक भूप ॥
सोमत महा अचलपद पाय । पूजीं आनंद मंगल गाय ॥

दोहा-परम पुनीति पवित्र अति, पूजत शत सुरराय ।। तिह थानकको देख कर मोतीसत गण गाय ।

पावन परम सुहाबनी, सब जीवन सुखदाय।

सेवत सुरहरि नर सकल मनवांछित पदपाय ।। बो ही श्रीसम्मेदणिबरसिद्धक्षेत्रेसुरत्तक्टते धर्मनाथिकनेन्द्रादिमुनि उन्नीस कोडाकोडी उन्नीसकोडि नीलाब नौहबारमातसौ पद्मानवे विद्यपदग्रत्तेस्पोधच निवंपागाति स्वाहा । श्री मान्तिप्रभ है कूट सुन्दर अति पत्रिक सुजानिये। श्री मातिनाय जिनेन्द्र जहंतें परमधाम प्रमानिये। नवजु कोडाकोडि मुनि वर लाख नव अब जानिये। नौ सहस नवसै मुनिनिन्यानवः हृदय मे घर मानिये।।

दोहा-कर्मनाश शिवको गए, तिन प्रति अर्थ चढ़ाय । त्रिविष्ठयोग करि पूज हैं मनवांछित फल पाय । जों ही श्रीसम्पेदांणवरसिद्धक्षेत्रशानितप्रभक्टते शानितायांजनै-ग्द्रादि मुनि नो कोडाकौडि जोलाव नो हजार नोसे निन्यानवे सिद्ध पदशप्ते प्य सिद्धक्षेत्रेन्यो अर्थ निकंपाबी।तस्याहा ।

श्री कुन्सुनाथ क्षानद्वरकूट न० २ गीतिका छन्द । ज्ञानधर सुभकूट सुन्दर, परम मनमोहन सही । जहतं प्रभु श्रीकुन्यु स्वरमी, गये सिवपुर की मही ।। कोडा सु कोडि छयानवै: मुनिकोडि छयानव ज्ञानिये ॥ अर लाख बत्तिस सहस छयानव, श्रतक प्रमानिये ॥

बेहा-ओर कहै ब्यालीस मुनि, सुमिरो हिये मझार ।। तिनपद पूजो भावसौ, करें जुभवदिधपार ।।

तिनपद पूजो भावसौ, कर जु भवद्धिपार ॥
ओं ही श्रीमम्मेदिन्जिरसिद्धसेत्र ज्ञानधरकृटतै, श्रीकृत्युनाथ जितेन्द्रादिभूनि छ्यानवं कोडा नोडि ध्यानवे कोडि-वसीसलात छ्यानुवे क हजार सातसौ वियालीस सिद्धपदप्राप्तेन्यसिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्थे३
निवंदास्ट्रीति ॥ खाहा।

श्री अरहनाथ नाटककृट ॥नं० ४॥ दोहा---कूटं जुनाटक परमञ्जूभ, शोभा अपरंपार । जहंतै अरजिनराजजी, पहुंचे मुक्ति-मझार ॥

कोडिनिन्यानव जानि मुनिलाख निन्यानव और। कहे सहस निन्यानवे बन्दौ कर जुगजोर ॥

अष्टकर्म को नष्ट करि, मुनि अष्टमक्षिति पाय। गुरु मो हिरदै बसो, भवदिध पार लगाय।। सोरठा-तारणतारण जिहाज, भव समुद्र के बीच में।

पकरौ मेरी बाह, डूबत से राखो मुझे। अष्टकरम दुखदाय, ते तुमने चूरे सबै।

केवल ज्ञान उपाय, अविनाशी पद पाइयो ॥ मोती सुत गुणगाय, चरणन शीश नवायके ।। मेटो भव भटकाय, मागत अब वरदान यो ।।

ओं ही श्री सम्मदेशिखरसिद्धक्षेत्रत्राटन कूटते अरहनाथ जिनेन्द्रादि मृति निन्यानवैकोडि निन्यानवेलाख निन्यानवैहजार सिद्धपदशाप्तेभ्यो सिद्धक्षेत्रेक्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।।

श्री मल्लिनाथ सम्वलक्ट । न० ५ मुन्दरी छन्द । कट सम्बल परमपवित्र जू। गये शिवपुर मल्लिजिनेश जू॥

मुनि जु छयानवकोडि प्रमानिये। पदजजतिहरदय सुख आनि।। मोतीदाम छन्द-भजो प्रभुनाम सदा सुखरूप।

जर्जी मन में धर भाव अनूप।। टरै अघपातिक जाहिसुदूर। सदा जिनको सुख आनन्दपूर ॥ डरै ज्यों नाग गरुड़ को देखि। अजे गजजूत्य जु सिंहिह पेखि ।।
तुम नाम प्रभु दुखहरण सदा। सुखपूर अनूप होय मुदा।।
तुम देव सदा अग्नरणशरणं। भट मोहवली प्रभुजी हरणं।।
तुम शरण गही हम आय अवै। मुझ कर्मवली दिढ़ चूर सवैं।।
ओं ही श्रीसम्मदेशिखरसिद्धलेंन सम्बलक्ट्रों मिल्लनाथ जिनेन्दादि
छ्यानदेकोडि मृनिसिद्धपदप्राप्तेंम्य सिद्धलेनेम्यो अर्थ निवंपामीति
स्वाहा।।
श्री मुनिसुद्धतनाथ निजंररक्ट। नं० १। मदअविष्टकनेपोल छन्द—
मुनिस्रत जिननाथ सदा आनन्द के दाई।
सुन्दर निजंरक्ट जहांतें शिवपुर जाई।।
निन्यानव कोडाकोडि कहे मुनिकीडि सत्याना।।

नवलख जोंड़ि मुनिद कहे नौसौ निन्न्याना ॥

सोरठा-कर्मनाशि ऋषिराज, पंचमगति के सुखल है। तारणतरण जिहाज, मो दुख दूर करो सकल।

भुजग प्रयात

वली मोह की फौज प्रभुजी भगाई। जग्यो ज्ञानपंचम महा सुक्खदाई।। समीशरण घरणेद्र ने तब बनायो। तबै देव सुरपित श्रीस नायो।। जयो जय जिनेन्द्र सुग्रब्दं उचारो।। जयो जय जिनेन्द्र सुग्रब्दं उचारो।। गए आज दरशन सबै सुख्कारी।। गए सबै पातिक प्रभू दूर ही तैं। जबै दर्श कीने प्रभू दूर ही तैं।

शों हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रनिर्जरकूटते मृनिसुत्रतमाथ जिनेन्द्रादि मृनि निन्यानवेकोडाकोडीसत्तानवेकोडिनौलाखनौसोनिन्यावे सिद्ध-पदप्रातेष्यः सिद्धक्षेत्रेष्यो अर्थ निर्वपामिति स्वाहा ।

श्री निमनाथ पित्रधरक्ट । न० ३ । जोगीरासा ।
कूट मित्रधर परम मनोहर सुन्दर अति छिव दाई ।
श्रीनिमनाथ जिनेश्वर जहंतें अविनाशी पद पाई ॥
नीसौ कोडा कोडी मुनिवर एक अरव ऋषि जानो ।
लाख पैतालिस सात सहस अरुः नौसै व्यालिस मानो ॥
दोहा-बसू करमन को नाश कर, अविनाशी पदपाय ।
पूजों वरण सरोज रज कों, मन वांछित फलदाय ॥

यो ही श्रीसम्मेदशिखासिद्धशेत्रभित्रधरक्तृद्वे निमनाथिजनेन्द्रादि मुनि नौ शौ कोडाकोडी एक अरव पैतालीस लाखसातह्यार नौसो व्यानीस सिद्धपदप्राप्तेग्य. सिद्धक्षेत्रभ्यो अर्थ निर्वेपामीति स्वाहा । श्री पारवैनाय स्वर्णभद्रकृट। नं० २६।

दोहा-सुवरणभद्र जुकूट पै, श्री प्रभु पारसनाथ । जहंतै शिवपुर को गये, नमों जोरि जुग हाथ ।।

तिभंगी छन्द
मुनि कोडि वियासी लाख चुरासी, शिवपुर वासी सुखदाई ।
सहसिंह पैतालिस सातसी व्यालिस, तिज के आलस गुण गाई ।।
भव दर्दिध ते तारण पतित उधारण, सब दुखहारण सुख कीजे ।
यह अचरज हमारी सुनि त्रिपुरारी शिवपद भारी मो दीजे ।।
यह दर्शन कूट अनन्त लह्यो । फल षोडशकोटि उपास कह्यों ।।
अग में यह तीर्थं कह्यो भारी । दर्शन किर पाप कटें सारी ॥

#### मोतीदाम छन्द

टरें गति बन्दत नर्क तिर्यंच । कबहुं दुख को नहि पावै रंच ॥ यही शिव कों जग में है द्वार । अरे नर बन्दो कहत 'जवार' । दोहा-पारश प्रभु के नामतें; विषन दूरि जाय ।

ऋदि सिद्धि निधि तास को, मिलि है निस दिन आय ।। ओं हीं श्रीसम्मेदणिखरी दक्षेत्र मुज्यक्ट ते श्रीपरवेनाचित्र्यृति विद्यासी करोड चुरासीनासपैतालिसहजारसातसी छियालीस सिद्धपद-प्रातेम्य. सिद्धक्षेत्रभ्यो अर्थ निवंपामीति स्वाहा।

अल्डिल-जे नर परः सुभावते पूजा करे। हरि हलि चकी होंग्र राज्य षटखंड करे।। फेरि होग्र घरणेंद्र इन्द्रपदवी धरे। नानाविधि सुख भोगि बहुरि शिवतिय वरे।। अषामीवीद (पूष्पाजिल क्षिपेत्)

## श्री गिरनारक्षेत्र पुजा

वंदो नेमि जिनेश पद, नेमि-धर्म-दातार ॥
नेमि धुरंघर परम गृरु, भविजन सुखकर्तार ॥
जिनवाणी को प्रणमिकर गृरुगणधर उरधार ॥
सिद्धक्षेत्र पूजा रचौ सब जीवन हितकार ॥
उर्जयंत गिरनाम तस, कह्यो जगत विकथात ॥
गिरनारी तासों कहत, देखत मन हर्षात ॥

#### दूतविलंबित तथा सुन्दरी छन्द

गिरिसुउन्नत सुभगाकार है। पंचकूट उतंग सुधार है।। वन मनोहर शिला सुहावनी। लखत सुन्दर मन को भावती।। अवर कूट अनेक वने तहा।। सिद्ध यान सु अति सुन्दर जहां।। देखि भावजन मन हर्षावते।। सकल जन वन्दन को आवते।।

तहं नेमकुमारा व्रत धारा, कर्म विदारा शिव पाई।
मुनि कोडि बहत्तर, सात गतक घर तागिरि ऊपर सुखदाई।।
ह्वं गिवपुरवासी गुण के राशी विधितिथि नाशी ऋद्विघरा।।
तिनके गुण गाऊं पूजा रचाऊं मन हर्षऊ सिद्धकरा।।

दोहा-ऐसे क्षेत्र महान तिहि, पूजों मनवचकाय ॥ थापना त्रयवार कर, तिष्ठ तिष्ठ इत आय ॥

कों ह्री श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र अत्र अवतर अवतर । संवौषट् । ओं ह्री श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । ओं ह्री श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र अत्र सम सन्तिहितो भव भव । वषट् ।

अध्टक कवित्त लेकर नीर सुक्षीर समान महासुख दान सुप्रासुक लाई।

लकर नार सुझार समान महासुख दान सुप्रासुक लाइ । देत्रय धार जजों चरणा हरना मम जन्म जरा दुखदाई ॥ नेमिपती तज राजमती भये बालयती तहंते शिवपाई ॥ कोडि बहत्तरि सातसौ सिद्ध मुनीश भये सु जजो हरपाई॥

ों ही श्रीमिरनारसिद्धक्षेत्रेश्यो जल निर्वेपामीति स्वाहा ॥१॥ चंदनगारि मिलाय सुगंध सु, ल्याय कटोरी में धरना । मोहमहातममेटनकाज सु चर्चतु हों तुम्हरे चरना ॥ नेमि०॥ ।चंदन अक्षत उज्बल ल्याय धरों, तह पुद्ध करो मम को हर्षाई : देहु अखयपद प्रभु करुणाकर, फेर न या भववासक राई।।

नेमि०।।अक्षदान्।।

फूल गुलाब चमेली वेल कदंव सु चंपक बीन सु ल्याई। प्रायुक्पुष्पवंग चढाय सुगाय प्रभू गुण काम नशाई॥

नेमि ।।।पुष्प।।

नेवज नव्य करो भरथाल सुकंचन भा जनमे घर भाई॥ मिष्ट मनोहर क्षेपत हों यह रोग क्षुधा हरियो जिनराई॥ ॥नेमि०॥ नैवैद्या॥

धूप दशांग सुगंध कर खेवहु अग्निमझार सुहाई। शीन्नहि अर्ज सुनों जिनकी मम कर्म महावन देउ जराई।।

।।नेमि०।। धूपं।। ले फल सार सुगंधमई रसनाहद नेत्रन को सुखदाई ।

क्षेंपत हो तुम्हरे चरणा प्रभु देहु हमें शिव की ठकुराई।। ॥नेमि०॥ फलं०

लेवसु द्रब्यसु अर्घ करों घर थाल सुमध्य महा हरषाई । पूजत हों तुमरे चरणा हरिये वसुकर्मविल दुखदाई ॥ ॥नेमि ॥अर्घ॥

दोहा-पूजत हों वसु द्रव्य ले, सिद्धक्षेत्र सुखदाय । निज हित हेतु सुहाबनो, पूरण अर्घ चढ़ाय ॥ पूर्णार्घ॥

कार्तिक सूदी की छठि जानो । गर्भांगम तादिन मानो ।। उत इंद्र जजें उस थानी । इत पूजत हम हरषानी ॥१॥ भों हीं कार्तिकश्वन्ताषटयांगर्भमगलप्राप्ताय नेमिनाथ जिनेन्द्रायअर्घ श्रावण सूदि छठि सुखकारी। तव जन्म महोत्सव धारी। मुरराज सुमेर न्हवाई । हम पूजत इत सुखपाई ॥२॥ ओं ही श्रावणशुक्लापटयाजन्ममगलप्राप्ताय नेमिनाथ जिनेन्द्रायअर्घ सित सावन की छठि प्यारी । तादिन दीक्षा धारी ॥ तपघोर वीर तह करना । हम पूजत तिनके चरणा ॥३॥ ओं ही श्रावणशुक्लापष्ट्यांतपमंगलमडितायनेमिनाथ जिने० एकम सूदि आदिवन भाषा । तब केवल जान प्रकाशा ॥ हरि समवसरण तव कीना । हम पूजत इत सुख लीना ॥४॥ ओ ही आश्विन शुक्ल प्रतिपदा केवलज्ञानमगलप्राप्तायनेमिनाथ जिने० सित अष्टमि मास अषाढ़ा। तब योग प्रभु ने छाडा।। जिन लई मोक्ष ठकुराई । इत पूजत चरणा भाई । ।।। ओं ही आश्विन आषाढणुक्लाअष्टमीमोक्षपदप्राप्तायनेमिनाथ जिने० अडिल्ल-कोडि वहत्तरि सप्त सैकडा जानिये । मुनिवर मुक्ति गये तहुँतैं सु प्रमाणिये ।। पूजौं तिनके चरण सुमन बच कायकें। वसुविध द्रव्य मिलाय सुगाय बजायकें ।।पूर्णार्घ।।

जयमाला दोहा । सिद्धक्षेत्र गिरनार शुध, सब जीवन सुखदाय । कहों तासु जय मालिका, सुनतहिपाप नक्षाय ।। पद्धरी छन्द जय सिद्धक्षेत्र तीरथ महान । गिरिनार सुगिरि उन्नत बखान ॥

तहं झुनागढ़ है नगर सार । सौराष्ट् देश के मधिविथार ।।२॥ तिस झनागढ़ से चले सोइ। समभमि कोसवर तीन होइ॥ दरवाजे से चल कोस आध। इक नदी बहत है जल अगाध।३॥ पर्वत उत्तर दक्षिण सु दोय । मधि बहत नदी उज्वल सु तोय ।। ता नदी मध्य कइ कुंड जान। दोनों तट मंदिर बने मान।।४॥ तहं वैरागी वैष्णव रहाय। भिक्षा कारण तीरथ कराय।। इक कोस तहां यह मच्यो ख्याल। आगें इक बरनदि बहत नाल तहं श्रावकजन करते सनान । धो द्रव्य चलत आगैं सजान ॥ फिर मृगीकुड इक नाम जान**ा तहँ वैरागिनके बने था**न ॥६॥ वैष्णव तीरथ जहंर च्यो सोइ । वैष्णव पूजत आनन्द होइ ।। आगें चल डेंढ़ सुकोस जाव। फिर छोटे पर्वत को ढाव ॥७॥ तहं तीन कुंड सौ हैं महाम । श्रीजिन के यूग मंदिर बखान ॥ मंदिर दिगम्वरी दो जान । श्वेताम्बर के बहुते प्रमान ॥ ।। ।। जहँ बनी धर्मशाला सु जोय । जलकुंड तहां निर्मल सु तोय ॥ तहँ क्वेताम्बरगण दिशां जाय । ताकुं डमाहि नित ही नहाय ।६ फिर आगे पर्वत पर चढ़ाउ। चढ़ि प्रथम कुट को चले जाउ।। तहं दर्शन कर आगें स जाय । तहं दृतिय टोंकके दर्शन पाय । १० तहं नेमनाथ के चरण जान। फिर है उतार भारी महान।। तहं चढ़कर पंचम टोक जात । अति कठिन चढ़ाव तहां लखाय ।। श्री नेमिनाथ का मक्ति थान । देखत नयनों अति हर्षमान ।।

इद विव चरन युग तहां जान । भवि करत वंदना हर्ष ठान ॥ कोंड करते जय जय भक्ति लाइ। कोउ थुति पढ़ते तहं सुनाय।। तुम त्रिभुवनपति त्रैलोक्यपाल । मम दुख दूर कीजै दयाल।।१३ तुम राजऋद्धि भगती न कोइ। यह अधिर रूप संसार जोइ॥ तज मात पिता घर कुटुम द्वार । तज राजमतीसी सती नार।१४ द्वादश भावन भाई निदान । पशुमंदि छोड़ दे अभय दान ॥ शोसावन में दीक्षा सुद्धार। तप करके कर्म किये सुछार।१५ ताही बन केवल ऋद्ध पाय । इंद्रादिक पूजे चरण आय । तहं समवशरण रचियो विशाल। मणि पंच वर्ण कर अति रसाय तहं वेदी कोट सभा अनूप। दरवाजे भूमि बनी सुरूप।। वसुप्रातिहार्य छत्रादि सार। वरद्वादश सभा बनी अपार ।।१७ करके विहार देशों मझार। भवि जीव करे भवसिंध पार। पुन टोंक पंचमी को सुजाय। शिव नाथ लह्यो आनंद पाय।१८ सो पूजनीक वह थान जान । वंदत जन तिनको पाप हान ।। त्तहंतैं सु बहत्तर कोडि और । मुनि सातशतक सब कहे जोर ।१६ उस पर्वतसो सब मोक्ष पाय । सब भूमि सु पूजन योग्य थाय ।। सहंदेश देश के भव्य आय । बंदन कर बहु आनंद पाय ।।२० पूजन कर कीने पाप नाश । बहु पुण्य बंध कीनो प्रकाश ।। यह ऐसो क्षेत्र महान जान ।। हन करी वंदना हर्ष ठान ।।२१ उनईस शतक उनतीस जान । संवत अष्टमि सित फाग मान । सब संग सहित बंदन कराय । पूजा तीनो आनंद पाय ॥२२

अब दुःख दूर कीजै दयाल । कहै 'चंद्र' कृपा कीजे कृपाल ॥ में अल्प बुद्धि जयमाल गाय । भिव जीव शुद्ध लीज्यो बनाय॥२ घत्ता-तुम दयाविशाला सब क्षितिगला,

षत्ता-नुम दयाविशाला सर्व क्षितिपाला, तुम गुणमाला कंठ घरी । ते भव्य विशाला तजा जाला, नावत भाला मुक्तिवरी ॥२४॥ बौं ही श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्रेभ्योजर्षम् पूर्णं निवंपसीति स्वाहा ।समाप्त।

## श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र पूजा

जिहिं पावापुर छित अघित, हत सन्नति जगदीश । भयो सिद्ध शुभयान सो, जजोंनाय निज शीश ॥ ओं ही श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र, अत्र अवतर २ । संवौषद्॥ ओं ही श्री पावापुर सिद्धक्षेत्र । अत्र सत्र तिरूठ तिरूठ । ठ ठ । ओं हीं पावापुर सिद्धक्षेत्र । अत्र सम सन्निहितो । अस्य अस्टकगीता एक्ट ।

श्विच सलिल शीतौँ कलिल रीतौ श्रमन चीतो लैजिसो । भर कनक झारी त्रिगद हारी दे त्रिधारी जिततृयो ॥ वरपमतन भर पम सरवर वहिर पावाग्राम ही ॥ शिवधाम सम्मत स्वामि पायो, जजों सो सुखदा मही ॥१॥ बों हो श्रीपावापुर सिद्धक्षेत्रभ्यो वीरनाष जिनेन्द्रस्य जन्मजरा-

भारत वाहा जानाचार रावस्य वाराचा वाजनस्य जानाचार मृत्यु विनाशनाय जलं निवंपायीति स्वाहा। भव भ्रमन भ्रमत अशमं तपकी, तपन कर तप ताइयो । तसु बलयकंदन मलय-वंदन, उदक गंग घिस स्याइयो ॥

वरपद्म ।। चन्दनं ।।

तंदुल नवीन अखंड लीने, ले महीने ऊजरे। मणिकृन्द इन्दुत्यार द्युति-जित, कनर काबी में धरे।।

माणकुन्द इन्दु तुषार द्यात-।जत, कनर कावा म घर ॥ वरपद्मक।।अक्षतान्।।

मकरंदलोभन सुमन शोभन चोभन लेय जी । मद समर हरवर अमर तरु के, घ्रान-दृग हरखेय जी ।।

ाद समर हरवर अमर तरु के, घ्रान-दृग हरखय जो ।। वरपद्म०॥पूष्पं०॥

नैवेद्य पावन छुधा मिटावन सेव्य भावन युत किया। रस मिष्ट पूरति इष्ट सूरति लेयकर प्रभु हित हिया।।

वरपद्म।।नैवेद्युः।।

तम अज्ञ नाशक ज्वपर भाशक ज्ञेंत परकाशक सही ।

हिमपात्र में घर भौत्यविन वर द्योतघर मणि दीप ही ।। ।।वरपद्म०।।दीपं०।।

आमोदकारी वस्तुसारी विध दुचारी जारनी। तस् तुप कर कर द्यप ले दश दिश-सूरिभ-विस्तारनी।

तसु तूप कर कर द्यूप ले दश दिश-सुरभि-विस्तारनी। वरपद्म०।।धूपं।।

कल भक्व पक्व सुचक्य सोहन, सुक्क जनमन मोहने।

वर सुरस पूरित त्वरित मधुरत लेयकर अति सोहने।।

वरपद्म०।।फलं।। जल गंध आदि मिलाय वसुविध थारस्वर्ण भरायकैं।।

जल गध आदि मिलाय वसुविध थारस्वण भरायक ।। मन प्रमुद भाव उपाय कर ले आय अर्घ बनायकें।।

॥वरपद्म०॥अर्घ०॥६॥ अथ जयमाला

दोहा-चरम तीर्थंकरतार श्री वर्द्धमान जगपाल ।

हा-चरम तथिकरतार श्री वद्धमान जगपाल । कलमलदलविध विकल है गाऊंतिन जयमाला ॥ जय जय सुबीर जिन मुक्तिथान । पावापुरवनसर शोभावान ॥ जे सित अषाढ छठ स्वर्गधाम । तज पुष्पोत्तर सुविमान ठाम ॥१॥ कंडलपूर सिद्धारथ नपेश। आये त्रिशला जननी उरेश ।। सित चैत्र त्रयोदशि यूत त्रिज्ञान। जनमे तम अज्ञ-निवार भान ॥२॥ पूर्वान्ह धवल चउदिश दिनेश । किय नव्हन कनकगिरि शिर सुरेश ।। वय वर्ष तीस पद पद कुमरकाल । सुख दिव्य भोग भुगते विशाल ॥३॥ मारगसिर अलि दशमी पवित्र । चढ़ चन्दप्रभा शिविका विचित्र।। चिल पुरसों सिद्धन शीशनाथ। धार्यो संजम वर शर्मदाय ॥४॥ गतवर्ष दुदशकर तप-विधान । दिन सित वैशाख दशै महान ॥ रिजुकुला सरिता तटस्व सोघ।

रिजुकूला सरिता तटस्व सोघ।
उपजायो जिनवर बोघ।
चरम वोघतब ही हिरि आज्ञासिर चढ़ाय।
रिच समवशरण वर धनदराय।।
चउसघ प्रभूति गौतम गनेश।
युत तीस वरष विहरे जिनेशा।

१८८ श्रीपावापुर सिद्धक्षेत्र पूजा

भवि जीब देशना विविध देन ॥ आये वर पावानगर खेत ।

कार्तिक अलि अन्तिम दिवसहश । फर गोगनिरोध अधाति पीस ॥७॥

व्है अकल अमल इक समय माहि । पंचम गति पाई श्री जिनाह ।। तब सुरपति जिनरवि अस्त जान ।

तब सुरपति जिनरिव अस्त जान । आये तुरन्त चढ़ि निज विमान ॥

करवपु अरचा युत्ति विविधभात । लै विविधद्रव्य परिमल विख्यात ॥

तब ही अगनींद्र नवायशीश। संस्कार देह की क्रिजगदीश।।

कर भस्म वंदना निजमहीय। निमसे प्रभुगुन चितदान स्वहीय।। पुनि नर मुनि गनपति आय आय।

पुनि नर मुनि गनपति आयं आयं । बंदौं सो रज शिरनाय नायं।। तब ही सो दिन पूज्य मानः। पुजत जिनग्रह जनहर्षमानः।।

तव ही सी दिन पूज्य मान ।
पूजत जिनग्रह जनहर्ष मान ।
भ पुन-पुन तिस भूवि सीशधार ।
बंदी तिन गुणधर उर मक्षार ॥
तिनही का अब भी तीर्थ एह ।
बरतत दायक अति सर्म गेह ।

अरु दुख मकाल अवसान ताहि । वर्तेगो भवतिथिहर सदाहि ॥१२॥ कुसुमलता छन्द

श्री सन्मति जिन बंद्रिपदा युगजजै भव्य जो मन वचकाय। नाके जन्म जन्म संचित अघ जावहिं इक छिन माहि पलाय॥ धनधान्यादिक शर्मे इंद्रपद लहैं सो सर्मे अतीन्द्री बाय । अजर अमर अविनाशी शिवधल वर्णों दौल रहे सिर नाय ॥ ओं हों श्रीपावापुर सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्थ निर्वेपामीति स्वाहा।

# श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र पूजा

उत्सव किय पनवार जहं, सुरगणयुत हरि आय । जजों सुथल वसुरूज्यसुत, चम्पापुर हर्षाय ॥१॥ ओं ही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र अव अवतर २। संबौषट् । ओं ही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र अव तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः । ओं ही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र अत्र मस सन्तिहितो भव भव वषट् ।

- अष्टक। चाल नदीश्वरपूजन की सम अभिय विगतत्रस गारि, लै हिम कुम्भभरा। लख सुखद त्रिगदहरतार; दै त्रय धार घरा।। श्रीवासुपूज्य जिनराय, निर्वृतियान प्रिया।। श्रीवासुपूज्य जिनराय, निर्वृतियान प्रिया।। श्रोहिश चम्पापु सिद्धक्षेत्रभयो जन्मवरामखुविनाशनाय जलं। कश्मीरी केशर सार, अति ही पवित्र खरी। श्रोवासुज्यत्ते सार, ले सव तापहरी।। श्रीवासुज्यं संदर्भि मणिद्युतिसम खंडविहीन. तदुल ले नीके। सीरम्युत नव वर बीन, शालि महानोके॥। ।श्रीवासुप्ज्यं अक्षतान्॥३॥

#### श्रीचम्पापुर सिद्धक्षेत्र पूजा

260

अलि लुभन सुभन दृग धाण, सुमन जु सुरद्रुम के। लै वाहिम अर्जुनबान, सुमन दमन झुमके।। ।।श्रीवासुपूज्य ०।।पूष्पं ०।।४।।

रस पुरित तुरित पकवान, पक्व यथोक्त घृती। क्षुधगदमदप्रदमन जान; लै विध युक्तकृती ॥

।।श्रीवासुपूज्ध ०।।नैवेद्य।।५।। तमअज्ञप्रनाशक सूर, शिवमग परकाशी। लैं रत्नदीप द्युतिपूर अनुपम सुखराशी।।

श्रीवासुपूज्य०॥दीपं॥ वर परिमल द्रव्य अनुप सोध पवित्र करी।

तस चूरणकर कर धूप लै विधिकुज्हरी।। ।।श्रीवासुपूज्य ।।।धूपं।।७।।

फल पक्वमधुरसवान प्रासुक बहुविधके। लखि सुखद रसन दृग झान ले प्रद पद सिध के।।

।।श्री वासुपूज्य।।फलं०।।८।। जलफलवसु द्रव्य मिलाय लै भर हिमधारी।।

बस् अंग धरापर ल्याय प्रमुदित चितधारी ॥ ।।श्री वास्पुज्य ।।अर्घ।।

अथ जयमाला

दोहा-भये द्वादशम तीर्थपति चम्पापुर निर्वान । तिनगुण की जयमाल कछ कहीं श्रवण सुखदान ॥

#### श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र पूजा पद्धरी छन्द

जय जय श्रीचम्पापुर सुधाम । जहं राजतनृप वसुपूज नाम ।। जव पौन पत्य से धर्महीन। भवभ्रमन दुःखमय लख प्रवीन ॥१॥ उर करुणाधर सो तम विडार। उपजे किरण वलिधर अपार ॥ श्रीवासुपूज्य तिनके जुवाल। द्वादशतौर्थकर्ता विशाल ॥२॥ भवभोग देहते विरत होय। वय बाल माहिं ही नाथ सोय ।। सिद्धन निम महावत भार लीन। तप द्वादश विधि उग्रोग्न कीन 🗐 । ३।। तहँ मोक्ष सप्तज्ञय आयु येह ॥ दश प्रकृति पूर्व ही क्षय करेहे।। श्रेणीजु क्षपक आरूढ़ होय। गुण नवम भाग नव माहि सोय ॥४॥ सोलह वसु इक इक षट इकेय।। इक इक इक इम इन कम सहेय।। पुनि दशम थान इक लोभ टार। द्वादशमथान सोलह विडार ॥५॥ व्है अनन्त चतुष्टय युक्त स्वाम । पायो सब सुखद सयोग ठाम ॥

तहं काल त्रिगोचर सर्व ज्ञेय। युगपतिह समय इकमहि लखेय ॥ कुछ काल दुविध वृष अभिय वृष्टि। कर पोपे भवि भुवि धान्यसृष्टि ॥ इक मास आयु अवशेष जान । जिन योगन की सुप्रवृत्ति हान।। ताही थल तृतिशित ध्यान घ्याय । चतुदश मथान निवसे जिनाय।। तहं दुचरम समयझार ईश। प्रकृती जुबहत्तर तिनहि पीस।। तेरह नठ चरमसमयमझार ॥ करके श्रीजगतेश्वर प्रहार ॥ अष्टमि अवनी इक समयवद्ध । निवसे पाकर निज अचल रिद्ध।। युतगुणवसुप्रमुख अमित गुणेश। व्है रहे सदा ही इमहि वेश ।। तब ही तै सो थानक पवित्र। त्रैलोक्यपुज्य गायो विचित्र।। में तस् रंज निज सस्तक लगाय। बदौ पुन पुन भूवि शीश नाय।। ताही पद वाका उरमझार।

बदी पुन पुन भूवि शीध नाय ।। ताही पद वाछा उरमझार । घर अन्य चाहबुद्धी विडार ।। दोहा-ध्री चम्पापुर जो पुरुष, पूजे मन वच काय । वर्षण 'दौल' सो पाय ही, सुख सम्पति अधिकाय ।। इत्याक्षीवीदः ।

### श्री कैलाशगिरि पूजा

श्री कैलाश पहाड़ जगत परवान कहा है।

श्रीदिनाय भगवान जहाँ श्रिवशास लहा है।

नाग कुमार महावल ज्याल जादि मुनिराई।

यो तिहिंगिरिसों मोक्ष माप पुजों शिरनाई॥

भी कैलाश पहाड़ सों जादिनाय जिनदेव।

मुनि आदि जे शिव गये, यापि करों पद सेव।

हीं कैलाश वर्वत से श्री बादिनाय स्वामी और नागकुमारादि मुनि मोक्षपद प्राप्त अत्र अवतर अवतर संबीषट्। तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्।

नदगङ्ग सु निमंल नोरलाय, करि प्रामुक मस्कुम्भन भराय । जिन आदि मोक्ष कैलाशयान, मुन्यादि पाद जजु जोरि पानि ।।

ॐ ह्रीं श्री कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान और नागकुमाराद्दि भोक्षफल प्राप्तये जल निर्वपामीति स्वाहा।

सलयागिर चन्दन को घसाय, कुकसयुत मक्कूंपन घराय। जिन आदि मोक्ष कैलाश नाम, पुत्यादि पादः।। चन्दनं जिनन दर सालिलाय, खन्ड होन द्योय पादः।। परायः। परायः। जिन आदि मोक्ष कैलाश चान, पुत्यादि । अक्षतं। सुबेल चसेली जुहो लेय, पाटिल बारिज चारी घरेयः। जिन आदि मोक्ष कैलाश चान, पुत्यादि । पुष्पं मोदक चेवर खाजे बनाय, गोजा सुहालि घरि चाल लाय। जिन आदि मोक्ष कैलाश चान, पुत्यादि।। नैवेषं घत कपूर मिंक कैरी प्रवार, जिनते प्रकास तम सीण होय से प्रवार, प्राप्त दिन साल क्ष्य र मांक कैरी प्रवार, जिनते प्रकास तम सीण होय से

जिन बादि मोक्ष कैलाख बान, मुखादि पाद बजुं जोरि पानि । ॐ ही भी कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान और नागकुमारादि बोक्षफलप्राप्तये दीपं निवंपामीति स्काहा ।

वर धूप दशांगी अनिन धार, जस धूम छटा छामे अपार। जिन आदि मोक्ष कैलाश बान, मुन्यादि०।। धूपं०

फल चोच मोच नारियार जेय, दाहिम नारी भर बाल सेय । जिन आदि मोक्ष कैलाश वान, मुत्यादि ।। फलं जल आदिक आठो द्रव्य लेय, भरिस्वर्णयार अर्थहि करेय। जिन बादि मोक्ष कैलाश थान, मत्यादि ।। अर्थ्य

चौषाई अयोध्यापुरी बहुकोभमान, है आदिनाथ जिन जन्म यान । भये भोग मूमि को अन्तजान, प्रमुकर्मभूमि रचना करान ।। असि मसि कृषि वाणिजयुत जान, पशुपानन बतलायो जनान ।

आस मास क्वाय वाणज्युत जान, पशुपालन वतलाया जनान। करिराज भगत् सों ह्लं उदास, दे सुतिहि कियो जा वन निवास। तद घारत मन पर्यंय लहाया, रिपु घाति नाश केवल लहाय।। हरिआ झा सो धन देव आय, तिन समक्षरण रचना कराय।।

हरि आक्रा सो धन देव आय, तिन समयसरण रचना कराय।।
ता मधि यन्ध कुटो बनाय, मणि सिंहासन तप्पर दिपाय।
ता उत्पर वारिज हेम मान, अन्तरीक्ष विराजे देव जान।।
प्रम् वाणि खिरे वृथ वृष्टि होय, सुनि २ समझे सब जीव सीय!
निज वैभवयुत भरतेश आय, है पूजी जिनपद सीश नाय।।

निज वैभवयुत भरतेश आय, है पूजी जिनपद शीश नाथ ॥ हरि जान जजत जिन वरण कीन, कर वे विहार हित विनय कीन। अभू विहरे आरज देश जान, कैलाश सैल दिय ज्यान आन।। प्रमु कर्म अधाती धात कीन, पञ्चम गति स्वामी प्राप्त कीन। हिर बान चिता रिच बाह कीन, घरि सार धीख सुर समनकान।
ह्यां सों औरहु मुनि सुजान होन, कमं लयो है मोक्ष बात।
स्मिरि को बैढ़े खातिक सुजान, जरु मानसरोवर झोल मान।।
सासो यात्रा है कठिन बान, नींह सुलभ किसो दिखसो बखान।
हैं आठ सहस्र पेडी प्रमान, तासों अच्टापद नाम जान।।
सुत कन्ह्र्यलाल भगवानदास, कर बोरि नमें यल धिव निवास।
मांगत जिनवर मुनिवर दयाल, भव झमण काटदो शिव बिठाल।
सादीस्वर स्मावे भाव नगाने, पूज रचावे चावन सों।
सो होय निरोगी, बहुसुख भोगी, पुष्य उपावे भावन सों।।
को हीय निरोगी, बहुसुख भोगी, पुष्य उपावे भावन सों।।

कृमारादि मुनि मोक्षपद प्राप्तेम्यः अर्घ्यं निवंपा० ॥ जं पूर्जं कैलाशः आदि जिनराय को, पढ़े पाठ वहु भागित सुझाव कागयको । ते घन घान्यहि पुत्र पौत्र सम्पत्ति लहे, नर सुर सुख को भोगि अन्त शिवपुर लहें।

इत्याशीर्वादः ।

### श्री तारंगागिरि पुजा

(श्रीयुत पं॰ दोपचन्दजो कृत)

यर दतादिक हूंठ कोटि मुनि जानिए,
 मुक्ति गए तारंगा गिरि से मानिए,

तिन सबको सिर नाय सु पूजा ठानिए, भवदिध तारन जान सु बिरद बखानिए,

ॐ ह्रीं तारंगागिरि से बरदतादि साढ़े तीन कोटि मुनी समूह भोक्षपद प्राप्त अन्न बबतर २ संबौधट् ब्राह्माननं। बन्न तिष्ठ दिष्ठ टः ठः स्थापनं। जन मम सन्तिहितो भव भव वषट् सन्तिधिकरण।

> घीतल प्रासुक जल लाय, भाजन में भरके, जिन चरनन देत चढाय, रोग त्रिविघ हरके, तारंगागिरि से जान वरदात्तादि मुनी, सब हुठ कोटि परमान, ज्याऊं मोक्ष घनी ॥टेक

अही तारंगायिरि सिद्ध क्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जला निर्वेपामीति स्वाहा ॥१॥

भैपामीति स्वाहा ॥१॥

सलयागिरि बन्दन लाय, केशर महि वसे ।

जिन बच्ण ज्यू चितलाय, मब लाताप नते । तारंगा ॥ बन्दन

तन्दुल अखण्ड भर थार, उञ्जवल अति लीजे ।

अक्षयपद कारण्यार, पुञ्च सुविग कीजे । तारंगा ॥अक्षतं

बम्यागुलाव जुहि आदि, फूल बहुत लीजे ।

पूजो भी जिनवर पाद, कामविषा छीजे । तारंगा ॥पुष्पं

नाना पकवान बनाय, सुवरण थाल भरे ।

प्रमु को अत्स्वी चितलाय, रोग सुधादि टरे । तारंगा ॥नैवेद्य

दीप कपूर जलाय जगमग जीति जले ।

कुळ्णायद धृप सुवास खेळ प्रमु आते ।

कुळ्णायद धृप सुवास खेळ प्रमु आते । तारंगा ॥ दीपं ॥

कुळ्णायद कुप सुवास खेळ प्रमु आते । तारंगा ॥धूप

अभकत कुदली बादाम पंगीफल लीजे ।

पूजों श्रीजिनवर धाम, शिवफल पालीजै। तारंगा ॥फलं शचि बाठों द्रव्य मिलाय, तिनको अर्थ करों। मन बच तन देह चढाय. भवतर मोक्ष वरों। तारंगा० ॥अध्य

#### जयमाला

सोरठा-बर दत्तादि मुनीव, हठ कोटि मुक्तिह गये। वदत सुर नर इन्द्र, मुक्ति स्मन के कारणे ॥१॥ चौपाई--गुजरात देश के मध्य जान, इक सोहे ईडर सस्थान। ताकी दिशि पण्छिम में बखान, गिरि तारंग सोहे महान। तहते मुनि ऊंठ करोड़ सोय, हनि कर्मगए सब मोक्ष सीय। ता गिरि पर मन्दिर है विशाल, दशनते चित्र होने खुशाल ॥२॥ नायक सुमल सम्भव अनुप, देखत भवि व्यावत निज स्वरूप। पूनि तीन टोकपर दर्श जान, भविजन बदत उर हुई ठान ॥३॥ तहा कोटि शिला पहली प्रसिद्ध, दुजी तीजो है मोक्ष सिद्धि। तिन पर जिनचरण विराजमान, दर्शन फल इम सुनिए सुजान ।४ जो बन्दे भविजन एक बार, मनवांछित फल पावे अपार। नसुबिधि पूजे जो प्रोत लाय, दारिद तिनको क्षण में पलाय ॥॥ सब रोग शाक नाशे तुरन्त, जो ध्यावे प्रभुको पुण्यवत । अरु पुत्र पौत्र सम्पत्ति होय, भव भव के दुख डारे सुखोय ॥६॥ इत्यादिक महिमा है अपार, वर्णन कर कवि को लहे पार। अब बहुत कहा कहिए बखान, कहें 'दीप' लहें ते मोक्षयान ॥॥॥ ॐ ह्री श्री तारगागिरि से वरदत्त सागरदत्तादि साढ तोन कोटि मूनि मोक्षपदप्राप्तये पूर्णीध्यं नि०। तारगा बन्दों, मन बानन्दों, मन वच शुद्ध करा।

सब कर्म नम्राऊँ, शिव फल पाऊँ, ऊंठ कोटि मूनि राजवर ॥ बस्याजीर्वादः ।

### श्री पावागढ़ पूजा

#### (बीयुत धर्मचन्दजी कृत)

श्री पावागिरि मुक्ति शुग, पाच कोडि मुनिराय । लाड नरेन्द्र को आदि देशिवपुर पहुचे जाय।।१।१ तिनको आह्वानन करो, मन वचकाय लगाय। शद्ध भावकर पूजजो, शिव सन्मुख चितलाय।।२॥

औ ही श्रीपावागिरिसिडक्षेत्र से लाड नरेन्द्र आदि पान बना सुनि सिडपदप्राप्त अत्र अवतर २ सबीषट् आह्वानन । अत्र तिष्ठ-तिष्ठ ठः ठः स्थापन । अत्र मम सांत्रहिता भव भव वषट् सांत्रवि ।

जल उज्ज्वल लोनी प्रासुककोनो, धारसु दीनी हितकः री। जिन भरन चढाऊँ कमेनशाऊँ, शिवसुख पाऊँ बिलहारी ॥ पावागिरि बन्दो मन आनन्दो, भवदुखखदो वितधारी। सुनिपाचजुकोड भवदुखछोड, शिवसुखजाड सुखभारी।।टक

తి ही श्रो पावागिरि सिद्धक्षेत्रेभ्यो जन्मजरामृत्यु विन शनाय जलं निर्वेगा ।

सन्तन पति लाऊँ गन्ध मिलाऊँ, यब सुख पाऊँ दर्ष बडो । भवबाधा टारो पतन निवारो, शिवसुखवारो मोद बडो ।पा० च० गजमुक्ता चोखे बहुत अनोखे, लख निरदोखे थुञ्ज करूँ । अक्षयपद पाऊँ और न चाऊ, कर्मनशाऊ चरणपरू ।पा०। अक्षतं सुभ फूल मंगाऊ गन्ध लखाऊ, बहु उमगाऊ मेट अरू । ममक्स में नशावो, दाह मिटाओ, तुमगुणगाऊ घ्यान बरू ।पा०। पुष्पं नेवज बहुताजे उज्ज्वल साजै, सब स्ख कांजे चरन धरू । मो भूख नशावे शान जगावे, धम बढ़ावे चैन करू ।पा०। नैवर्ष वीपक की ज्योतं तम छय होतं, बहुत तचोतं लाय सकं सुम बारांत गाऊं मक्ति बहाऊं, खूब नवाऊं प्रेम मकं ।पा०। वीक बहु सूप मंगाऊं गया लगाऊं, बहु महकाऊं दश विश्वको । सद बान बलाई कर्मेंबियाई, भविवन भाई सब हितको ।पा०।धूक फल प्रासुक लाई मविजन भाई, मिष्ट मुहाई भेट ककं । विश्वपदको आशा मनहल्लाखा, करजु हुलाशा, मोझ ककं ।पा०।फक बसुद्रव्य मिलाई मविजन भाई, हमं सहाई अर्थं ककं । पूजाको गाऊ हर्षं बढ़ाऊ, खूब नवाऊं प्रेम सकं।पा०।अरुपं,।ध

#### जयमाला

सोरठा—करके वोखे भाव, भक्ति भाव उर लायके। पूजो श्रीजिनराय. पावागिरि बन्दो सदाः।

श्वाल जोगीरासा
श्री पाशागिरि तीर्थं बड़ो है, बन्दत शिवसुख होई।
रामचन्द्र के सुत दोय जनों, लाड नरेन्द्र जु सोई।।
इनिह आदि दे गांच कांटि मुनि, शिवपुर पहुंचे जाई।
सेवक दुई कर जोर बीनने, मन, वच कर चितलाई।।१।।
कर्म काट ने मुनित प्रधारे, सब सिद्धन में जोई।
सुख सता शब्र बोध ज्ञानमम, राजत सब सुख होई।।
दर्श वनन्तो ज्ञान अनन्तो, देखे जाने सोई।
समय एक में सबही झलके, लोकाजोक जु वाई।।१।।
ज्ञान वर्तनी पुरन तिनके, सुक्ख वनन्ती होई।
लोक शिख्य पर जाय विराजे, जामन मरन न होई।
जा पद कर सुम प्राप्त भये हो, सो पद मोहि मिलाई।
भवित भावकर निधादन बन्दों, निश्चदिन सीक्ष सवाई।।३१३

'धमंचन्द्र' आवक की बिनती, धमंबड़ो हितदाई। जो कोई भविजन पूजन गावे, मनमन प्रीति लगाई। सो तैसो फल जल्दो पांचे, पुण्य बढ़े दुःख जाई। सेवक को सुख जल्दी दीजो, सम्यक् झान जगाई। ४॥। ॐ हीं श्रीपादागढ़ से लाड नरेन्द्र और पांच करोड़ मुनि मोझ पद प्राच्ये महाध्यं नि०।

ापन नहाल्याना । श्री जिनवरराई कर सन भाई, धमं सहाई, दुख क्षीजे । पूजा नित चाहूं मस्ति बढ़ाऊं, च्यान लगाऊं खुख कीजे ॥ सुन भविजन आई द्रव्य मिलाई, बहु गुन गाई, नृत्य करो । सबही दुख जाई बहु जमाई, शिवसुख पाई चरन परो ॥॥॥ इत्याजीवीटः ।

### भी कुण्डलगिरि क्षेत्र पूजा

(धी पं॰ मूलचन्द जी बत्सलकृत)

भो कुण्डलपुर क्षेत्र, सुभग अति सोहतो।
कुण्डल सम सुख सदन हृदय मन मोहतो।
पावन, पुण्य निदान, मनोहर हाम है।
पावन, पुण्य निदान, मनोहर हाम है।
सुण्वर आनक्ष्मरूप, मनोह ललाम है।।।।
धवल शिखर अतिश्रय उतंग, सुख पुत्र है।
ललित सरोवर विमल वारि के कृज है।।
उज्ज्वल जलमय स्वच्छ वापिका मनहूरन।
वन उपवन युत लसन भूमि शोमास्वर ।।।।।
गिरि ऊपर जिन भवन पुरातन हैं सही।
निरक्षि मुस्ति मन भविक जहुत आनन्द मही।।

अतिविद्याल जिन विव जानकी ज्योती है।
दर्खन से जिन संचित, जम साय होत है।।।।
दोहा—मनित सहित हॉबतहृदय, किर तिनको आह्वान।
हे जिनवर करणा सदन, तिष्ठ तिष्ठ हत जान।।।।।
ॐ हीं श्रीकुडलगिरि बोरनाव जिनेन्द्र! जन जवतर अवतर
संबोषद्। जम तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। जन मम सन्निहितो भवभम
वषट सन्नि।

ग्रयाष्टक (हरिगीतिका)

हेम झारी में मनोहर क्षीर जल भर लीजिए। त्रय दोष नाशन हेतु श्रीजिन लग्न धारा बीजिए।। श्री क्षेत्र कुंडलगिरि मनोहर पुण्य को मंडार है। प्रभुवीरनाथ जिनेन्द्र पूजो, मोक्ष सुखदातार है।। ॐ हीं श्री कुंडलगिरि वीरनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरामुस्यूविनाक्ष

नाय जर्ल । अतिरम्य, शीतल, दाहनाशक मलय चदन गारिए । संसार ताप विनाश हेतु, जिनेश पद तत श्रारिए ।।श्री ।। चंदनं मणिचन्नकांति समान स्वेत अखंड अक्षत लाइए । अक्षय अवाधित, मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु चढ़ाइए ।।श्री ।।। अक्षतं श्रुप अमल कमल सुवाह चंपा सुपन गश्चित ले छरो । खल काम मद शंजन श्रीजिन देव पद अभ्य करो ॥ पुष्पं चृत पत्र व सुवार स्वाप्त । पुष्पं चृत पत्र व सुवार स्व मोदक कनक भाजन में भरो । सम्मित पदाक चढ़ाय [वर दुखानून मूख व्यवा हरो,।।थी।। त्वेषं

जिन चन्द्र त्रिभुवन नाथ सन्मुख रत्न दीप प्रकाशिये। अति मोद युत करि आरती, अज्ञान तिमिर विनाशिये ॥ श्रीक्षेत्र कुडलगिरि मनोहर पुण्यको भडार है। प्रभुवीरनाथ जिनेन्द्र पूजी, मोक्षासुख दातार है।। 👺 ह्वी श्री कुंडलगिरि वं रनाथजिनेन्द्राय मोहाधकार विनाशनाय दीप शुचि मलय अगुरु, सुवास पूरित चूरि अनल प्रजालिए सुख धाम, शिव रमणी वनो, अरि अष्ट कर्म जलाइये ।।श्री०।।ध्रप श्रीफल बादाम, मनेक, दाड़िम, मधुर फल सुख मुल ले। ५भ पद सरोज चढ़ाय अनुपम, माक्ष फल अनकल ले ॥श्री०॥ फल अत्यन्त निर्मल पूर्व, आठो द्रव्य एकांत्रत करो । अरि अष्ट हिन गुण अष्ट सयुक्त शोघ्र मुक्ति रमा वरो।।श्री।।अर्थ

**प्रडि**ल्ल-उज्ज्वल नीर सुगध धवल अक्षत लिए। पष्पं सुवासित, चरुयत दीप प्रजालिए।। अगरु धूप, षट् रितु फल सुन्दर लाइये। पूर्ण अर्घे कहि जिनवर चरन चढाइये ॥पूर्णार्घ्य ॥

#### जयमाला

बोहा-श्री कुण्डलगिरि क्षेत्र शुभ, जिनवर भवन विशाल। शक्ति हीन प्रभु भावतवश गुथत गुण मणिमाल ॥१॥ पद्धरी छन्द

जय कुडलगिरि तीरथ पवित्र, कुण्डल सम मन मोहक विचित्र । हाविशति जिनवर भवन सार, पर्वत ऊपर मन हरन हार।। छैषरिया जिन मन्दिर प्रसिद्ध, अति तुंग लसत पावन विशुद्ध । सोपान बने सुन्दर स्वरूप, शोभा निकेत उन्नत अनप ।। भवि प्रथम द्वारते चढ़त धाय, पूनि द्वितीय द्वार पहुचे सुजाय। तहाँ बनी सुभग बैठक महान यात्रोगण शुभ विश्वाम ठान॥ जिन भवन पुनः कोनो प्रवेश, मन हर्षित ह्वै पूजत जिनेशा। जिनबिंब मनोज्ञ विराजमान, दर्शन से चिर अघ होत हान।। अवशेष जिनेश भवन सुभव्य, बदन करि भक्ति समेत सर्व। धा बीरजिनेश्वर गृह उदार, अवलीकि हुएं छायी अपार।। चारो दिशि गुमठी सुभग चार, जिनवर प्रतिमा मन हरन हार। अति तुग शिखर नभम लसत, शुचि कनक कलश तिनपर घरत।। फहरात ब्वजा ऊपर मनोग, सकेत करत मिस पवन योग। आवहुपूजो जिनधर विवेक, काटो चिर सचित अघ अनेक।। जिन चैत्य सूभग तामधि अभग, निरखत ह्वै पुलक्ति अग अग। पद्मामन बार विराजमान तनु तुग हस्त नवके प्रमान । द्वय अ।र तुङ्ग जिन विव दोय, खड्गांसन लखि मन मुदित होय। रमणीक मनोहर छवि अनुप, अवलोक शृद्ध आतम स्वरूप।। उमडा उरमे आनन्द सिंघु, लखिकर चकोर जिमि शब्द इन्द्रु। पद कमल बदि उर हर्ष लाय, स्तुति कीनी बहु विधि बनाय ।। जय जय जय श्रो सन्मति जिनश, तुव चरण कमल पूजत सुरेश। जय अरिगिरि खंडन वजादण्ड, जय अजय अचर सुखमय अखंड।। जय मोह गजेन्द्र मगेन्द्र वोर, जय काल नाग हित गरुड धोर। जय करुणा सदन अजय अदोष, अक्षय अनन्तगुण विमल कोष ॥ बुण्डलपुर जन्म लिया पवित्र, सुरपति कीनो उत्सव विचित्र। ऐरावत सजि अति मोदधार, मुर ताडव नृत्य कियो अपार ।। पाडुकांशल पर थाप्यो जिनेश, मधवा कीनो कलशाभिषेक। गृह लाये उत्सव सहित इन्द्र, माता कर नौपे श्रीजिनेन्द्र।। बालक वयमे प्रभुधारिमोद, कीनी अनेक क्रोड़ा विनोद। इक दिवस सखानि समेत वोर, कीड़ा करने बन मे सुधीर ॥

प्रभू शक्ति परीक्षा हेत् देव, धरि नाग रूप आयो स्वमेव। बालकगण अजगर लखि विचित्र, भागे भय संयुत्त यत्र तत्र ॥ नहिं भयो बीर चित चलित नेक, तिहिं पकड़ करी कीड़ा अनेक। लखि शक्ति अनन्त सुबल अशेष, महावीर नाम धारी विशेष ॥ जल विलग कमलवत जगत ईश, गृह में निवास कीनों अधीश। लखि जगत जाल विकरालरूप, चित्यो निज प्रभु आतम स्वरूप ॥ यह जगत मोहग्रह ग्रसित होय, निज अनुपम ज्ञान विवेक खोय। गृह पुत्रादिक में भया लिप्त, विस्मृति अनत जिन आत्मशक्ति ॥ प्रभु आत्मप्रबोध विज्ञानयुक्त, गृह जगत जाल से भये मुक्त । लौकातिक ऋषि कीनो प्रबुद्ध, सबोध्यो प्रमुवर स्वयबुद्ध।। गुह त्याग भये शुचि व्यान लीन, ज्ञानामृत छिक ह्व निजाधीन । अध्यात्ममन प्रमु भाव भद्र, निश्चल निर्भर अवलोक रहा। उपसर्ग किये दुस्सह अनेक, प्रभु अचल चित्त निर्ह चल्यो नेक। अरिघात चतुष्क किये विनाश, पायो अक्षय केवल प्रकाश ॥ लीह समवसरन महिमा महेश, धर्मामृत बरसायो जिनेश। भवि जीव श्रवण करि धर्मसार, संसार जलधि से भये पार।। अवशेष अधाति चतुष्कनाश, कीनो प्रभुअ चिल मुक्तिवास। सुन विरद शरण वायो दयाल, हे दीनबन्धु गुणगण विशाल ॥ चिरदुरित अमित अरि कर विनष्ट, प्रभु मेटो मम ससार कष्ट। महिमा अद्भुत हे जगत नाथ, भवदिध से तारो पकड़ हाथ।। सुरताल साजि अनुपम अभग, कीनी प्रभु विनय हृदय उमंग। पुनि शेष जिनेश्वर भवन बदि, आये नोचे उर धरि आनन्द ॥ विश्वति अरु एक जिनेश थान, ह्वं पुलकित वंदे हुष ठानि। इम क्षेत्र बदनाकरि उदार, लूटो शुभ पुण्य तनो भण्डार ॥ धत्ता-कुडलगिरि वीरं गुणगंभीरं, नाग्रक पीर अतिवीर। केवल पदधारी, सुखभंडारी, आनन्दकारी मतिधीरं॥

क्ष ही श्रीकुडलगिदि वीरनाथिजनेन्द्राय महार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

अधिगिरि खण्डन, सन्मति वच्च समान हैं। वंश इस्वाक सरोब, विकाशन धानु हैं। भवप्रम ताप विनाशन, निमंल चन्द्र हैं। आस्प्रमान लवलीन, जांत्र तुन्द हैं।। काट कटक किर विचलित, मद मदंन किया। जयमोह करि विजय, झख्य शिवपद लिया।। नमन करहुँ कस्कोड़, विनय सुन लीजिए। अष्ट कमें किर नट्ट अक्षय पद दीजिय।। इत्याणीवीटः।

### श्री मन्दारगिरिजी पूजन

(मुनीम श्री पुरनासालकी परवार कृत)
बोहा—अङ्ग देश के मध्य है चर्मापुर सुख खानि।
राय तहां वसुपुत्य हैं, विजया देशों रानि॥१॥
प्राव्यक्त वसुपुत्रय ते सुप्त्य तीर्थेपद धार जो।
सर्भ जन्म तिन चन्मानगर मैंझार जी।।
तप करते यह वन चन्मापुर के सही।
ज्ञान अगज्यो ताहि वन के मध्य हो॥२॥
मोझ गये मंदार शैल के शिखर ते।
पर्वत चन्मा पास सु दोसन दूर तें॥

वामुपुत्र्य जिनराज तिष्ठ इत आवसो ॥३॥ ॐ हों स्रो वासुपुत्र्य जिनपंचकल्याणक भूमि अत्र अवतर अवतर विषद्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापन। अत्र मम अमिहितो भव अव वषट् सन्धिकरणम् ॥

सो पच कल्याणक भूमि पूजता चावसों।

पदम द्रहका नीर उज्ज्वल, कनक भाजन में भरों। मम जन्ममृत्यु जरा निवारन, पूज प्रमु पदकी करों॥ श्री वासुपुज्य जिनेन्द्रने गर्म, जन्म लिया चम्पापुरी। श्री तपसु ज्ञान अरन्य सैल, मंदारतै श्रिव तिय वरी॥टेक

🕉 ही श्री वास्पूज्य जिन पंचकल्याणक भूमिभ्यो जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति । केशर कपूर वो मलय वावन, घिस सुगन्ध बनाइया। संसार ताप विनाश कारण भर कटोरि चढाइया। श्री०। चदनं देव जार सुवास तद्दल, अमल भवि मन मोहिये। सो हेम थारहि धरत पदंढिंग, अखय शिवपद चाहिये। श्री । अक्षतं बेला चमेली चम्पा जुही, गुलाब कुन्द मगाय के। चन चन धरू अति शद्ध पहपहि, काम मल नशाय के । श्रीक । पूर्ण फैनी सुबावर लाडू घेवर, पूता शुद्ध बनाइया। वर हेम भाजन धरत पग ढिग, जजत भूख भगाइया । श्री । नैवेद्यं वातो कपूर को धार घुत में, दीप ले आरति करो। अज्ञान मोहिन अध भाजत, ज्ञान भानु उदय करो। श्री । दोप ले गन्ध दर्शविधि चूर भूर, सुअग्नि मध्य जरावही। मम कर्मदुष्ट अनादि जलते, धूम तिन सुउडावहो । श्री० । धूपं श्रीफल सुआम्र नारग केला, जायफल धो लाइये। ते धरत प्रभृ ढिग चरण भेट मु, मोय शिवफल चाहिये। श्री०। फलं जल फल मिलाय सुअर्घलेकर, कनक भाजन में धरों। मम दु.ख भव भव दूर भाजत, पूज प्रभु पदको करो । श्री० । अर्घ

#### ग्रथ जयमाना

सत्तर धनुतन तुग है, वर्ण सु इत्रति है लाल । दशवे दिव ते चयभये लक्ष बहुत्तर साल ॥१

जन्मे शतभिषानक्षत्र में, बाल ब्रह्म व्रत लेय । महिष चिह्न पद पद लसे, गाऊं गुण सुख देय ॥२ जय वास्पूज्य करुणानिधान, भवदधि से तारन हार जान। बसुपूज्य नृपति चम्पापुरीश, विजया देवी रानी सुधीश ।। ताके शुभ गरभ रहो महान, वदि छट अपाढ़ की तिथा जान। तब छप्पन देवी रहत लार, माता को सेवत अधिक प्यार ॥ सुख में नव मास भये व्यतोत फागुन बदि चौदस दिन सुचीत । प्रभु जन्म भयो जानन्दकार, तब इन्द्रनि मुकुट नये सुवार ॥ स्वर्गनवासी घर घण्ट नाद, ज्योतिष इन्द्रनि घर सिहनाद। पुनि भवनवासी घर बजे शक्षु, व्यंतर घर पट पट बजे झक्षु।। अनहद सुनि प्रभुका जन्म जीन, चल सात पेंड कीनो प्रगाम । पुनि परिजन युत सिज चले सीय, चतुरनिकायनि हरि हर्ष होय।। ऐरावत गज चढि स्वर्गराय, पुरि परदक्षिण दी तीन जाय। तब शची प्रमुतिहियान जाय, माताको सुख निद्राकराय।। दूजो सुन धरि प्रभु गोद लेय, सौधर्म ईश कर प्रभृहि देय। हरि नेत्र सहस करि रूप देख, नहिं तृष्त होत फिर-फिर सु देखा। ईशान इन्द्र सिर छत्र धार, तीजे चौथे हरि चवर ढार। जय जय नभ में करि शब्द जोय, गये पाडुक वन हरि प्रमुद होय।। तित शिला पाडुपर प्रभु बिठाय, क्षारोदधि जल निजकर सुलाय। सिर सहस कलश अरु आठ ढार, आभूषण सिच पहिराये प्यार ॥ पुनि अष्ट द्रव्य युत पूज कीन, निज जन्म सफल सब हरि गिनीन। बहु उत्सव करत जुनगर आय, पितु गोद धार हरि थान जाय।। प्रभु लाल वरण छवि शोभ लीन, नहि राज किया नहि भोग कीन। सो कुंवरकाल वैराग्य धार, फागुन बदि चोदस सुक्खकार ॥ भावन भाया बारह प्रकार, दिव ब्रह्म रिषि चलि हर्षे धार। तिन आय विराग प्रशस कीन, देवनि हरि युत चलि हर्ष लीन ॥ प्रभु सुख पालहि चढ गमन कीन, चम्पा वन में कललोच कीन।

तवहीं मनपर्यय ज्ञान धार, तप करत प्रभु बारह प्रकार । बाईस परीषह वह सहंत, पुनि क्षेपकश्रोण चिंक वात हत। सुदि माध द्वितीय कर्म बार, छपजो पद केवल सुक्खकार ।) तब इन्द्र हुकम धरनेन्द्र चाल, देवनि जानी मन हर्ष धार। समोसूत बहु विधि युत सो बनाय, वेदी सुकोट बारह सभाय। प्रभु दिव्यध्वनि उपदेश देय, मुनि भविजन मन आनन्द लेय। केई मुनिवर केई गुहो ब्रत, केई वर्षिक श्वावकनी पवित्र ।। सो कर विहार प्रभु देश देश, मेटे भवि जीवनि के कलेश। रहि आयु शेष जब मास एक, तब आगे गिरि मन्दार टेक ।। तहं धार योग अवाति नाश, भये सिद्ध अनन्ते गुणनि-रास। भादी सुदि चौदह राह्न काल, मुनि चौरानव युत शिव विशाल ।। रह गये केश अरु नखाजु शेष, उडि गये सर्व पुद्गल प्रदेश। तब इन्द्र अवधि प्रभु मोक्ष जान, मन्दार शिखर आये सुजान ॥ चतुरनिकायनि मन हर्षे धार, प्रभुको शरीर रचियो जुसार । वस्विधि के तिनकी पूज कीन, पुनि अग्निकुमार पद धोक दीन ॥ तिन मुकूट से अग्नि भई तैयार, ताकर कोना प्रभु सस्कार। जय जय करते निज थान जाय, सो पूज्य क्षेत्र भवि सुक्खादाय ।। ता पर्वत पर मन्दिर ेवशाल, तामें युग चरण चतुर्थकाल। पुनि छोटा मन्दिर एक ओर, त्रय युगल चरण है भनित ठीर ॥ प्रभूपचकल्याणक युत जिनेश, मेटो हमरे भव भव कलेश। सो चरण शीस घारत त्रिकाल, निम अरज करत है 'मुन्नालाल'।। वंदित मनवाष्टित फल लहाय, पूजते वसुविधि आर नशाय। हम जल्प बुद्धि जयमाल गाय, भीव करो शुद्ध पडित सुभाय ॥ **धत्ता**—मन वच तन वदित कर्म, निकन्दित जन्म २ दुख जाय पलाय । श्री गिरिमदारा, दुख हस्तारा, सुख दातारा मोक्ष दिलाय।।

🌣 ही श्रीवासुपूज्य जिन पचकल्याणक भूमिभ्यो महार्घ नि० ।

सोरठा—वासुपूज्य जिनराज, तुम पद युग पर बीश घरू। सरे हमारे काज, याते शिवपद सुख लहूं॥ इत्याशीर्वादः।

### श्री नयनागिरि पूजा

बोहा--पावन परम सुहाबनी, गिरि रेशिन्दि अनूप। जजहुं मोद उर द्वार अति, कर त्रिकरण शुचिरूप।।

ॐ हीं थी नयनागिरी सिद्ध क्षेत्र के वरदत्तादि पञ्च ऋषिराज सिद्ध पदप्राप्त अत्र अवतर २ सवोषट् आङ्कानन । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापन । अत्र मम सन्नि।हेतो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

> अति निर्मल क्षोरिध वारो, भर हाटक झारी। जिन अग्रदेय त्रय धार, करन त्रिक्स छारी।। पन वरदतादि मुनोन्द्र शिवयल सुखदाई। पूत्रो श्रीगिरिरेशिन्द प्रमुदित चित बाई।।

ॐ ह्री गिरिरेशिन्ससिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जल। मलयागिर चन्दन सार, केशर सब घसी। श्रोतल बासित सुबकार, जन्माताप कथा। पन बर०॥ बदन श्रुचि विमल नवल ऑत रवेत, ख्रुति जित सोमजनी। स्रोले पद अक्षय हेत, अक्षत युक्त अनी। पन बर०॥ अक्षतं श्रुम सुमन त्रिदश-तरुकेय, स्वच्छ करण्ड परी। मदबह्य तनुत्र हरनेय, भेट जिनाग्र घरी। पन बर०॥ पृष्पं

क्षुघ फणिह विहंगमनाथ, नेवज सद्यानी। कर विविध मधुर रस साथ, विष्ठयुत अमलानी। पन वर०॥नैवेद्धं मिथ्बातम भावन भानू, स्ववर छजास कृति। ले मणिमय दीप सुभानि, विमल प्रकाश वृती। पन बरदत्तादि मुनीन्द्र, जिबबल सुखदाई। पूजी श्रीगिरिरेशिन्द, प्रमुदित चित बाई।

🕉 ह्री गिरिरेशिन्दसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय दीपं। कर्मेंन्धन जारन काज, पाथक माव मही। वर दश विधि ध्रपहि साज, खेय रुखाह गही। पन वर०।। ध्रुप द्रम झान रसन मन प्रीय, प्रास्क रस भीने। लखदायक सोक्ष प्रदीप, लै फल अमलीने । पन वर० ।। फल श्चि अमृत आदि, समग्र, मजि वस् द्रव्य प्रिया । धारों त्रिजगपति अग्र, धर वर भक्त हिया। पन वरः ।। अर्थ

#### जगमाला

बोहा-जग बाधक विधि बाधकर, है अबाध शिव धाम।

निवमे तिन गुण धर सुहुद, गाऊं वर जयदाम ॥१ द्य जय जिन पार्श्व जगित्र-स्वाम, भवदिध तारण तारी ललाम । हतिघाति चतुक है युक्त सन्त, दृगज्ञ।न शर्मवोरजञ्जनन्तः।। सा समवसरण कमला ममेत, विहरत विहरत पुर ग्राम खेत। सर नर मुनिगण सेवत कृपाल, आये भवहित तिहि अचल भाल ॥ अरु वरदत्तादि मुनीन्द्र पंच, चतुविधि हान केवल ज्ञान संच। लख सर्वचराचर त्रिजग केय, त्रैका।लेक युगयत पद अमेय ॥ तिज अनन द्वैविध वृषस्त्ररूप, उपदेश भरण भवि मर्म कूप। दुगज्ञान चरण सम्यक प्रकार शिवपय साधक कह त्रिजग तार ॥ अक सप्त तत्त्व षट् द्रव्य केव, पंचास्तिकाय नव पदन भेव। - गरण सो दरसाय ईश, तिहि भूधर शिर पुनि अवति पीश।।

पचमगति निवसे तव सुरेश, आके ले सुरगण संग अशेष। रेशिन्दि शिखर रज शीश ल्याय, किये पंचम कल्यान कर उछाय ॥ र्मै तिन पद पावन बाह ठान, बन्दों चुनि पुनि सो सुबह बान। मन वब तन तिन गुण स्व उरखार, 'वर्णी वौस्तत' अनवाह हार।। ॐ ही श्रीगिरिरेवान्वस्थिदक्षेत्राय महाचै निवैपानीति स्वाहा।

बोहा---आनन्द कन्द मुनीन्द्र गुण, उद धद कोव संझार। पूजे ज्याने सो सुधा, है लवु महि भव बार॥ द डत्याकी वीद:।

### श्री गजपंथ पूजा

(थोयुत जो कि गोरीलालकृत)

श्री गजरंब ति जग में सुखदाय जो, आठ कोडि गुनिराय परमपद पायजी। और गये बलभद्र सात शिवधाम जी, आद्वानन विधि करू त्रिविध सर ध्यानजो।

ॐ ह्री थी गजपंथाचल से सन्त बलभद्र आदि आठ कोडि मुनि सिडपद प्राप्न अत्रावतार अवतर संवौषट् आह्वाननं। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ: स्थापनं। अत्र मम सिन्निहितो भव भव वषट् सन्मिधिकरणम्।

कञ्चन भिणमय झारो लेके, गङ्काश्वल भरि त्याई। जन्म अरा मृत नाशन कारन, पूत्रों गिरि सुखदाई।। बलभद्र सात बसु कोडि मुनीस्वर, यहां पर करम खपाई। केवल लहि शिवज्ञाम प्रारे, जजूतिन्हें शिवनाशनाय जलं• मज्यागिरि चन्दन वसि केसर सङ्ग, सुवरण मृङ्ग भराई। भव आतापनिवारन कारन, श्री जिनवरण चढ़ाई। बल । चंदनं ब्रक्षत उज्ज्वल चन्द्रकिषण सम, कनक थाल भर लाई। अक्षय सुख भोगन के कारन, पूजुं देह हलसाई। बलभद्र सात बसु कोडि मुनीश्वर, यहाँ पर करम खपाई। केवल लहि शिवधाम पंथारे, जर्जुतिन्हें शिर नाई। 🕉 ह्रीं श्री गजपंथ सिद्धक्षेत्रे भ्यो जन्मजरामृत्य विनाशनाय अक्षतं पुष्प मनोहर रंग सुरगी, आवे बहु महकाई। कामवाण के नाशन कारन, पूज् आवे हुलसाई। बल०। पूष्प घेवर, बावर लाड् फेनी, नेवज शुद्ध कराई। क्षुधावेदनी रोग हरन को, पूजों श्री जिनराई। बल ा नैवेद्य बाति कपुर दीप कञ्चनमय, उज्ज्वल ज्योति जगाई। मोहितिमिर के दूर करन को, करो आरती भाई। बल०। दीप अगर तगर कृष्णागर लेके, दश गन्ध धुप बनाई। खेय अगनि मे श्री जिन आगे, करम जरे दुखदाई। बल 🛭 । धूपं फल अति उत्तम पंगी खारक, श्री फल आदि सहाई। मोक्षमहाफल चाखन कारन, भेट धरो गुणगाई। बलना फला जलफल भादि दरव वसु उत्तम, मणिमय थाल भराई।

जयसासा (गीता छुन्द)
नजपंथ गिरिवर विखर उन्नत, बरका लख सब अब हरे।
नर नारि के तिन करत बदन, तिन सुबस जग विस्तरे।
इस यानतें मुनि आठ कोड़ी, परमपदकूँ पायके।
तिनकी अबै जयमाल गाऊँ, सुनो हित हुलसाय में ॥१
(पद्धरि छुन्द)
जय गजपय गिरिक्षियर सार, अति उन्नत है शोभा अपार।

नाच नाच गुण गाय गायके, श्रीजिन चरण चढ़ाई। बल०। अर्घ

जय गजपय गाराशब्द सार, ब्रांत उन्मत है शोभा खपार । ताकी दक्षिण दिश्च नगर जान, मसरूज नाम ताको प्रधान ॥२ तहाँ बनी धर्मशाला महान, ता मध्य लसे जिनवर सुथान । तहाँ बने शिखर घोभित उतञ्ज, यह चित्र त्रिचत्र नाना सुरंग ॥३ चारों दिशि गुमठी लसत चार, वित्राम रवित नाना प्रकार । र्वितके ऊपर जे ध्वज फहरात, मानुषही बुलावत करत हाथ।।४ तह गुम्मज में श्रीपादवंनाय, राजत पूनि प्रतिमा है विख्यात । तिन दर्शन बंदन करन जात, पूजत हैं नितप्रति भव्य भ्रात ॥॥ जिन मन्दिर में रचना विशेष, बाराम रचित बद्भुत अनेक। वेदी उज्ज्वल राजत रंगीन, अति ऊँचे सोहे शिखर तीन ॥६ तिनके ऊपर कलशा लसत, चन्द्रोपम ध्वज दर्शन दिपत। त्रय कटना खंभा चारमाय, इन्द्रन को छवि वरनी न जाय ॥७ ऊपरली कटनी मध्य जान, अन्तिम तीर्थेश विराजमान। भामडल चवर सु छत्र तीन, पुनि चरण पादुका हुय नवीन ॥६ पुनि पद्मावति अरु क्षेत्रपाल, तिष्ठत ता आगे रक्षपाल। सन्मुख हस्ती घूमे सदीव, जहां पूजा करते भव्य जीव।। ६ आर्गे मंडल रचना विशाल, तहा सभा भरे है सदा काल। जहा बाचत पण्डित शास्त्र आय, कोई जिनवर गुण मधुरगाय ॥१० कोई जाप जपे चरचा करत, कोई नृत्य करत बाजा बजंत। नौबत झालर घण्टा सु झाझ, पुनि होत आरती नित्य साझ । ११ मन्दिर आगे सन्दर अरण्य, तरु फल फुलत दीसे रमण्य। अति सधन वृक्ष शोतल सु छांय, जहा पश्चिक लेत िश्राम आय। १२ इस उपवन में बहुविधि रसाल, चाखत यात्री होवे खुशाल। नीव नारगो अनार जाम, सोताफल श्रीफल केला आम। १३ अमली जामन ककडी अरड, कैथोडी ऊंचे लगे झुण्ड। शहतूत लेमवो अरु खज्र, खारक अजीर अरीठ पूर।।१४ फफनेश बोर बड नाम जान, पुनि पुष्पवाटिका शोभमान । चपा जु चमेली गुलाब कुञ्ज, जाई जुमोगरी भ्रमर गुञ्ज ॥१॥ गुल मेहदी और अनेक बेल, तिन ऊपर पक्षी करत केल। या बाग माहि गभीर कप, शीतल जल मिष्ट सुदुग्बरूप ॥१६

ता पीवत ही गद सकल नाश, वह अतिशय क्षेत्रतनो प्रकाश । बंगला विद्याल रमणीक जान, भट्टारक तिष्ठनको सुथान ॥१७ परकोट बनो चल तरफ सार. मध दरवाजो अति शोभकार। ताके ऊपर नोबत बजंत, सुनके यात्री जानन्द लहुन्त ।:१८ यहा दण्डकवनकी भूमि मत, तसु निकट शहर नासिक बसंत । तहा गगा नाम नदी पुनीत, बैंध्यवजन ठाने धर्म तीर्थ।।१६ पुनि त्रिम्बक सीता गुफा कीन, नजपथ धाम सबमें प्राचीन । भट्टारक जी हिमकीति भाय, बन्दे गजपथा मिखर जाय।।२० मन्दिर की नीव दई लगाय, पूनि पैडी ऊपर की चढ़ाय। दा शतक पिचात्तर हैं सिवान, तस बामे मोटी भीत जान ॥२१ इक होद भरघो निर्मल सुनीर, बीतल सुमिष्ट राजत बंहीर। भवि प्रक्षालित बसु दरव आन, कोई तीथे जान करहै सनान।।२२ त्रय गुफामध्य दरशन करन्त, बलभद्र सात तिष्ठत महन्त । इक बिम्ब लसत बन्नत बिशाल, श्री पार्श्वनाथ यंदत त्रिकाल ॥२३ द्वय मानभद्र इन चरण पाद, मुनि आठ कोटि यल हैं अनाद। बंदन पूजन कर धरत ध्यान, जिन बन्म सुकल मानत सुजान ॥५४ यहा से उतरत गिरि नट सूथान, इक कुण्ड नीर निर्मल बखान । इक छत्री उज्ज्वल है पुनीत, भट्टारकजी क्षेमेन्द्रकीर्ति ॥२% तिनकं सुचरण पादुका रचाय, अवलोकनकर निजयल सुआय । कोई फेरी पर्वत की करन्त, इमि बन्दन कर अति सुख लहुत ॥२६ श्रीमृतिकीति महाराज आय, श्रावकजनको उपदेश यास । पूनि नानचन्द अरु फतहचन्द, शोलापूरवासी धरमकन्द।।२७ हुमड जैनी उपदेश धार, करवाई प्रतिष्ठा विम्बसार। सबत उगणीसा अरु तियाल, सु तेरस माघतनी विशाल ।।२= व त्यान पाच कोनी उछाव, करबाये अति उत्तम सुनाव। श्री महावीर अन्तिम तिर्थेश, पधराये वेदी मे जिनेशा ॥२६

भट्टारकची दियो सूरमन्त्र, कीने पूर्त जन्त्र अनेक तभ्तः ।

मानस सुबम्म रचिये उतंत्र, कञ्चन कलशा शोभे उतङ्गः ॥३०

बहु संग जुरै तिनकूं बलाय, मक्ती कीनी उर हरव लाय ।

बहुविधि पकवान बनाय सार, जीनार दर्द आनन्द धार ॥३१

पुदी पूनम भाषतनी सुजान, पूरण हुयो उत्सव महान ।

याहि तिव कूं उत्तम सजीय, यात्रा उत्सव हरव साल होय ॥३२

पुति सदावरत नितप्रति बटंत, कोई विमुख जाय नहीं साझुसंत ।

यहां देश देश के सब आय, उत्सव करते पूजन कराय ॥३३

दे दरव करत भडार सोय, कोई करत रसोई मुदित होय ।

बहु मर्यादा अद्भुत सु ठाठ, आवे यात्रो मुख करत पाठ ॥३४

संवत रणण्यास उवनाय, सर्वे स्वन वीन नास ।

व पूजन विजि कीना वाय, सर्वे स्वन वित वीन साथ ।

व पूजन विजि कीना वाय, सर्वे दिन वीन नास ॥३४

को भूत वृक्ष दुम भंग होय, तुम शुद्ध करो बृधिवान लोय ।

कथा भूल वृक्ष पुम भंग होय, तुम शुद्ध करो बृधिवान लोय ।

कथाय विश्व स्वान लोठ कोड, बलगढ़ सात निम हाव जोड़ ॥३६

यह बजपथा क्षित्वर की, दूज रची सुखदाय । 'लालिकशोरी' तुच्छबुध, हाब जोड़ झिरनाय ॥३७

ॐ हीं श्रो गत्रपंच सिद्धक्षेत्र से सात बलभद्र और आठ करोड़ मुनि मोक्षपद प्राप्तये महार्चनिवंपामोत्ति स्वाहा।

क्य जय भगवंता श्री गजपंत्रा, बंदत सता भाव घर। सुर नर खम ध्याचे भगत बढ़ावे, पूज रचावे प्रोति कर।। फल सुरपद पावे अमर कहावे, नरपद पावे धिव पावे। यह जान सभाई जात्र कराई, जग जस बाई सुख पावें।।३८

## श्री मुक्तागिरि पूजा

#### स्व० कवि जवाहरलाल जी कृत)

मुक्तागिरि तीरथ परम, सकल सिद्ध दातार। तातें पावन होत निज, नमों शीश कर धार।।१ ये ही जम्बूदीप मांहि, भरत क्षेत्र सो जानिए। आरज सो खंड मझार, जाके परम सुन्दर मानिये। ईशान दिशि अचला जुपुरकी, नाम मुक्तागिरि तहां।। से कीडि साढ तोन मुनिवर, शिवपुरी पहुंचे जहां।।२ पारस प्रमु को आदि दे, चौबीसो जिनराग। पूजों पद कुण पस सम. सुर शिवपद सुखराय।

ॐ हीं श्री मुक्तागिरि सिद्धक्षेत्र से साढ़े तीन करोड़ मुनि मोझपद प्राप्तये अत्र अवतर २ संवीषट् आङ्कानन । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्तिहितो भव भव वषट सन्तिधिकरणम् ।

परम प्राप्तुक नीर निर्मन, क्षीर दिख सम नीजिए। हम झारी माहि भरके धार सुन्दर दीजिए।। तीयँ मुक्तागिरि मनोहर, परम पावन सुम कही। कोडि साढ़े तीन मुनिवर, जहाँ ते धिवपुर लहो।। दे ही श्री मुक्तागिरि सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्य विनासनाय

खल निर्वपामीति स्वाहा। चन्दन मुभावन दुख विटाबन अति सुगन्य मिलाइये। डार कर कर्पर केसर, नोर सो विस्त साइये। तीर्वक। चदनं विमत तन्दुल से अखण्डित, ज्योति निशपति सम घरे। कनक बारो माहि करके, पुत्र कर पावन करे। तीर्वक। असतं सुरसूक के सम फूल लेकर, गण्यकर मधुकर करे।

सदनकामवाण विनाशवंको, प्रमु चरण पूजा करे। तीर्यं । पुष्प ।

छहाँ रसकर युक्त नेवज, कनक थारी में प्ररो।

भाव से प्रमु चरण पूजों, सुधादिक मन की हरो। तीर्यं । नैवेखं

रतनदीप कपूर वाती, ज्योति जगमग होत है।

मोहितिमिर विनाशवंको, भागु सम उखोत हैं। तीर्यं । दीर्पं कृट मलयगिरि सो चन्दन, अगर आदि मिलाइये।

ले दशांगी धूप मुन्दर, जगन माहि जराइये। तीर्यं । धूपं त्याय एला लोंग वाडिम, और फल बहुते चने।

नेज रसना लगे मुन्दर, फल जनूप चढ़ाइये। तीर्यं । फलं जल गन्ध आदिक द्वया लेके, अधं करले आपने।

लाय चरन चढाय भविजन, मोजकन को पावने। तीर्यं । अर्थ

#### जयमाला

बोहा- - मुक्तायिरि के झोश पर, बहुत जिनालय जान ।

तिनकी अब जयसालिका, सुनो मध्य दे कान ॥१

से मुक्तापिरि तीरम विकाल, महिमा जाकी अद्भृत रसाल ।
स्मा पर्वत बीच परे वो कोन, मुक्तापिरि जहीं मुक्की सु भीन ॥२

चित्र विचान जह ऊपर सो भान, दहलाने पर सो सार जान ।

सात्री जहां डेरा करे आया, अति मुदित हुँ विचा प्रमाय ॥३

ऊपर सुचि जल सों भरे कुण्ड, जह सगरे यात्रिन के सु सुख्त ।
वहिषिभ की द्रव्यवरी सो दोय, पूजन को भविजन चले सोय ॥४

जहाँ मन्दिर बीच कने रसाल, पारस प्रभू की मृरत विद्याल ।
पूजत जह मिजन हरस द्वार, मब भव को पुष्य भरे भंडार ॥४

बाका जाह दर्शन दिनेश, पूजन किनवर को सुस् महेहा ।
इक मन्दिर में भयो जु सोय, प्रतिमा श्री स्वांतिजिनेश होय ॥६

दर्शन कर नरभव सुफल सोय, जहा जन्म जन्म के पाप खोय । मैढागिरिका है गुफा भाय, मन्दिर सुन्दर इक सामकाय ॥७-प्रतिमाध्नी जिनवर देवराज, दर्शन कर पूरन होय काज। मेढागिरिके ऊपर सुजान, द्वय टाक बनी अति सौम्यवान ॥ 🖛 इक पाडे बालक सुनि कपाय, इक भागवली की जान रमाय। जहा श्री जिनवर के चरण सार, बदत मनबांछित सुखदातार ॥ ६ बावन मन्दिर जह शोभकार, महिमा तिनकी अद्भुत अपार। जहँ सुर नावत नाना प्रकार, जै जै जै जै धुनि डचार ॥१० थै थै थै अब नाचत सुचाल, अति हर्ष सहित नित नमत भाल। मृहचय सप्य सु तूर सजे, मुस्ली स्वर बीन प्रवीन बजे ।।११ दुम दुम दुम दुम बाजत मृदग, ज्ञनननननन नृपुर सुरव। बननननन परे तस् तान, वननननन वण्टा करत ब्वान ॥१२ इहिविधि वादित्र वाजे अपार, सुर वावत अब नाना प्रकार। अतिक्य बाके हैं अति विशाल, जहां केशर अब बरसे जिकाल ॥१३ अनहदनित दाजे दजे अपार, सुर गावत अब नाना प्रकार । तहां मरुत मन्द सुगन्ध सीय, जिय जात जहाँ न विरोध होय ॥१४ अतिश्रय है वह नाना प्रकार, भविजन हिय में अति हरव बार। नहा को उ जु साढ़े तीन मान, मुनि मोक्ष मये सुनिए सुजान :।१५ बन्दत जवाहर अब बार बार, भवसागर से प्रमुतार तार। प्रभु अञ्चरन जरन अधार धार, अब विष्न तूल गिर जार जार ॥१६-तू धन्य देव कृपा निधान, अज्ञान मिथ्यातम हरत भान। प्रमु दयासिधु जंजी महेश, भव बाधा अब मेटो जिनेश ॥१७-मै बहुत भ्रम्यो चिरकाल काल, अब हो दयाल मुझ पाल पाल। ातते मैं तुमरे शरण आय, यह अरज करूं हम शीश नाय ॥१८

मम कर्म देख तुम चूर चूर, जानन्द अनूपम पूर पूर।

ॐ हीं भी मुनतागिरि सिद्ध क्षृत्र से तीन करोड़ मुनि सिद्धपट प्राप्तये पूर्णार्वं निवंपासीति।

मुक्तामिरि पूजे जति सुख हुजे, ऋदि होय हैं भवपुरी। अतिकर्मे विमाश्चे ज्ञान प्रकारों, शिव पदवी को सुखकारी। अठरा सो इक्यानवे, बैसाख माझ तम लीन। तिथि दशमी श्वनिवार को, पूजा पूरण कीन।।२०।। इत्याशीवरिः।

## श्री तुँगोगिरि पूजन

(क्वीयूत स्व व पं क सवाई सिघई गोपालसाहजी कृत)

सिद्धक्षेत्र उत्कृष्ट अति, तुङ्गीगिरि शुभ वान । सुकति गये सुनिराज जे, ने तिष्ठहृइत आना ॥

हीं श्री मांगीतुंगी तिडलेत्र से राम, हनु, सुसील, सुडील, गव, गवाष्त्र, नील, महानील और नित्मानवे करोड मुनि मोक्षपद प्राप्त लक्ष अवतर २ संवीषट् आह्वानन। अत्र तिस्ठ तिस्ठ ठ: ठ: स्थापनं। अत्र मम सिन्निहितो भव भव वषट् सन्निविकरणम्।

गङ्गाजल प्रायुक भर झारी, तुव चरनन ढिंग धारो। परिग्रह तिसना लगी आदीकी, ताको ह्वै निरवारी।। राम हुनू सुग्नीव आदि जे, तुङ्गीगिरि थित बाई। कोडि निय्यानवे मुकत गये मुनि, पूजो मन वच काई।।

🌣 ह्री श्री तुङ्गीगिरि सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु तिनाशनाय जलन निर्वेपामीति स्वाहा ॥१॥

चन्दन केसर गार भली विधि, धार देत पग आगे। भव भरमन बाताप जासतें, पूजत तुरतिंह भागे। राम हनू सुग्रीव आदि जे, सुङ्गोगिरि थित थाई। कोंडि निन्यानवे मुकत गये मुनि, पूजों मन वच काई। ॐ हीं श्रीतुगीगिरि सिद्धिक्षत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय चदन नि॰ मुक्ताफल सम उज्ज्वल अक्षत, बार घारकर पूजीं। अक्षयपदकी प्रापति कारन, यासम और न दूजो । राम० । अक्षतं कमल केतकी बेल चमेली, तापर अलि गुञ्जावे। पुष्पनसों अरचों तुम चरनन, कामविद्या मिट जाव। रामः । पूष्प गुजा खाजे व्यञ्जन ताजे, तुरतिह घृत उपराज। द्ग सुखकारन सन्मुख धारे, क्षुधावेदनी भाज। राम०। नैवेद्य दीप रतनकर सुरपति पूजत, हम कपूर धर खाने। नाशे मिथ्यातम सनादिका, ज्ञान भानु परकाशे । राम । दीप अगर तगर कृष्णागरु चन्दन, जे सुवास मन भावे। खेवत धूप धूमके मिसकर, दुष्ट करम उड़ जावै । राम० । धूप श्रीफल पुङ्गी शुची नारङ्गी, केला आम्र सुवासी। पूजत अच्ट करम दल धूजत, पाऊ पद अविनाशी । राम० । फलं जल फलादि वसु दरब साजके, हेमपात्र भर लाऊ। मनवचकाय नम् तुव चरना, बार बार शिरनाऊ । राम॰ । अर्घ

#### नयमाला-दोहा

राम हनू सुप्रोव आदि जे, ीुक्कीगिर धन्याय। कोडि निन्यानवे मुक्ति गये मुनि, पूजो मनवक्ताय।। तुभ पद प्राप्त कारने, सुमरो तुम गुणमाल। मित माफक वरनन करो, सार सुप्ता जयमाल।।१ धन्य धन्य मुनिराज, कठिन बतधारी। भव भव में सेवा चरन मिले मोहि बारी। दो पर्वत हैं अति तुङ्ग चुलिका भारी।

मानो मेरे शिखर उनहार दुगन सुखकारी ॥२

पहलो है मांगी नाम तुङ्गी है दूजो।

जहाँ चढ़त जीव थक जात करम चिर चूरो। अति सुन्दर मन्दिर लखत भई सुध म्हारी।

भव भवमें सेवा चरन मिले मोहि थारी।।३

जहाँ राम हनू सुग्रीव सुख्यगवलधारी।

अरु गव गवाक्ष महानील नील अघहारी। इन आदि निन्यानवे कोडि मुनि तप कीना।

ल आहि निन्यानव काडि मुनि तप काना। लयो पञ्चमगति को बास बहुरि गति रहो ना।

लयापञ्चमगातका बास बहुार गात रहाना मैं पुजो त्रिकरन शुद्ध नसे अन्न भारी।

भव भव में सेवा चरन मिले मोहि थारी।।४ तुम विरत अहिंसा लिया दया के कारन।

ता पोखन को बच झुठ किया निरवारन।

पुनिभये अदत्ता वस्तु सरव के त्यागी। नव बाढ़ सहित व्रत ब्रह्मचर्य अनुरागी।

चउबीस परिग्रह त्याग भये अनुरागी।

भव भव मे सेवा चरन मिले मोहि थारी ॥५ षट्काय दयाके हेतू निरख भूचाले।

वच शास्त्र उकत अनुसार असत को टाले।

भोजन के षट् चालिस दोष निरवारे। लख जन्तु वस्तुक: लेय देख भुधार।

लख जन्तु वस्तुकः सम्बद्ध भू धारा पन करन विषे चकचूर भये अविकारी।

भव भव में सेवा चरन मिले मोहि थारी ॥६. षट आवश्यक नित करें नेन निरवाहे।

तज न्ह्यन क्रिया जलकाय घात ना चाहे।

निज करसों लुचे केश राग तन भागी।

बालकवत निर्भय रहे बस्त्र के त्य.गो।

कभो दन्तधवन नहीं करेदया वत्तधारी।

भव भवमे सेवा चरन मिले मोहि थारी ॥७

बिन जांचे भोजन लेय उदण्ड अहारी।

लघु मुन्ति करे इक बार तपी अधिकारी।

जामे आलस नहिबढ रोग ह्वं हीना।

निशि दिन रस आतम चखे करे विधि छीना।

भव भवमे सेवा चरन मिले मोहि थारी।। द

कर घात करम चउ नाश ज्ञान उजयारी।

दे भन्यन को उपवेश अघाती जारे।

भये मुकति रमाके कत अष्ट गुण धारे। तिन सिद्धनि को मैं नमो सिद्ध के काजा।

सिधयल मेदे मुहवास त्रिजग के राज।

नावत नित साथ 'गुपाल' तुम्हें बहुं भारा। भव भवमें सेवा चरन मिले मोर्हियारी ॥ ह

ॐ ह्री श्री मागोतुङ्गी सिढ क्षेत्र से राम हत् सुमोव सुडील सव गवाच्य नील महानोल और निन्यानवे करोड मुनि मोक्षपद प्राप्तये पूर्णार्थं नि०।

तुम गुनमाला परम विशाला, जो पहरे नित भव्य गले । नाशें अघजाला ह्वं मुखहाला, नितप्रति मङ्गल होत भले ।

इत्याशीर्वादः ।

# श्री शत्रुञ्जय पूजा

#### (भोयुत भगोतीलालको कृत)

न्त्री बानुरुजय विख्यर अनुष, गाँडन क्षीन नड़े खुम भूष। आठकोडि मुनि मुक्ति प्रधान, तिनके चरण नमूं धद ध्यान। तहां जिनेदवर बहुत सरूप, सान्ति शुम मूल अनूप। तिनके चरण नमू त्रिकाल, तिष्ठ तिष्ठ तुम दीनदयाल।।२

ॐ ह्री श्रीधनुञ्जय सिद्धक्षेत्र से आठ कोडि मुनि और तोन पांडब मोक्षपद प्राप्त अत्र अववतर २ विषट् आह्वाननं। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: स्थापन। अत्र सम सिलिहितो भव शव वषट् सिन्धि-करणम्।

क्षोरोदधि नीरं उरुज्वल सीरं, गन्धः गड़ीर ले आया। मैं सन्तुलः आयाधार दिवाया, शीक्षः नवाया खोल हिया।। पाडव शुभ तीन सिद्धः लहीन, आठकोडि मुनि सिद्धः गये। श्रीक्षत्रृष्टजय पूजां सन्मुलः हुजो, शातिनाथ शुभ मूलनये।।

ॐ ही श्री धनुष्णय सिद्धक्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु बिनाशनाय जन निवंपामीत स्वाहा ॥१ मलविपित लाक नव मिनाऊ, केशरडारी रंपभरी। जिनवरन बढ़ाऊ समुख जाऊ व्याधि नसाऊं तपत हरि। पांड० । घटनं तन्दुल सुम बोखे बहुत अनोखे, लांख निर्देखे पुष्ण्य क्षस्र। अक्ष्यपद दीजो सब सुख कोजो, निजरस पीजो चरण परू।पांड०।अक्षतं सुम पूल सुवाधी मसुर प्रकाशो, आनन्दराती ले आयो। मोकाम नसाया श्रोल बढ़ायो, अमृत छायो सुखपायो। पांडव । पुष्पं नेवक सुम लागा थार मराया, मणल लागा भितकरी। मो सुधा नशाया सुस उपजाया, ताल बजाया सेव करी: पांड०। नैवेखं

दीपक ले आया जीति जगाया, तुम गण गाया चरण परः।

मैं भारणे आया शीश नवाया, तिमिर नशाया नृत्य करू।
पांडव शुभरीचे विद्व सहीनं, बाटकोडि मुनि मुनिर गये।
श्री श्रुष्ठच्य पूजीं सम्मुख हुजो, शांतिनाथ शुण मुलनये।
ध्रे हो श्रीवायुव्य विद्वश्री साथाया साथाया दीपं निवं क दशान्य कुटाई श्रूप बनाई, अन्नि डार जिन अग्र धरों।
तुम कसे अराई शिव पहुंचाई, होय सहाई कष्ट हरों। पांडव ।। श्रूपं
कल प्रासुक चोखे बहुत अनोखे, नख निर्देखें भेट धर्मः
संवक्त की अरखीं वित्तमें अरुजो, कर अब मरजी मोक्ष वर्कः। पांडव।कलं वसु द्वय मिलाई बार भराई, सन्भुख आई नजर करी।
तुम शिव सुखदाई धर्म बढ़ाई, हर दुखदाई अर्थ करो। पांडव। अर्थक दोहा—पूरण अर्थ बनाय कर, चरणन में चित लार।

#### जयमाला

जय नमन करू शिर नाय, भीकू वर दीजे है जिनाय।
तुम भिनत हिमे में रही छाय, सो जमन जमन अह प्रीत लाय।।
तुम भिनत हिमे में रही छाय, सो जमन जमन अह प्रीत लाय।।
जय जुम मूण महिमा है अपार, निहं किन विज्ञ वन लहे पार।
जय जुम्बुद्धि में करत गान, तुम भिनत हिमे में रही आन।।
जय अध्यक्ष्यक्रच्य शिक्षय जं., निर्माण भूमि जानो जो सोय।
जहा पाडव तीन जु मुनित होम जय राम युधिष्टिर भीम जोय॥३
जय आठकों हुमें जोर सोय, निन वरी नारि रम्भा जाय।।
प्रवा आठकों हुमें जोर सोय, निन वरी नारि रम्भा जाय।।
प्रवा कार्य सही परीषह बीस-दोय, जय यवाक्यात चारित्र होय।
जय कार्य करे मुनी जोय, वे ह्यानाक्क भये नु सोय।।
जय कार्य हमें करे चक्क्य सोय, वेरह विधि चारित घरो सोय।
जय कार्य हमें चक्क्य सोय, वेरह विधि चारित घरो सोय।

जय सेवक जन की करहु सोय, जय दर्धन ज्ञान चरित्र होय ।
जय क्लों नहीं सत्तार मांय, जरु थोड़े दिन में मुस्ति पाय ॥७
जब धमंचन्दं मुनीम सोय, मो जल्प बुद्धिरी मेल होय ।
वे धर्मीकन हैं बहुत कोय, सो कही उन्होंने मोहि सोय ॥६
तुम धबुञ्जय पूजा बनाय, तो बांचे भंववन प्रोति लाय ।
जय 'लाल भगोतीलाल' मोय, तिन रचो पाठ पूजन जु सोय ॥६
जय घाट बाढ़ कछ अर्थ होय, शोधो संभार जैसे जु सोय ।
जय पाय कु कार्य जु होय, सो पंडितजन मोधो जु लोय ॥१०
जय सच्वतवत गुन ईज जोय, अक ता उजर गुनचास होय ।
जय पोष मुदी द्वादर जु होय, सो पित अख्ययद बेग नाथ ।
जय पोष मुदी द्वादर जु होय, सो मिल अख्ययद बेग नाथ ।
जय चाह रही नही और काय, भयसिय जारोरो पार मोय ॥११
सोरठा निश्तर साव उर लाय, करके जिनगुण पाठको ।
मंगल आरती गाय, चरणन काल नवाय के।।

ॐ ह्री शत्रुङ्य सिद्धक्षेत्र से तीन पाडव और आठ की। ह मुनि मोक्षपद प्राप्तये महार्थान ।

गीता-हरषाय नाय जिनन्द्र पूजू, कृत का।रत अनुमादना ।

सूज पुष्य प्रार्थित अर्थ तिनक्षी, करी बहु विश्वि बापना ॥१३ जिनदान धर्म समान अग में, और नाही हित बना। तार सुशाना ध्या तुम, नित पाठ पूजन भावना ॥१४ इस्थानावीं

**হা: कृ थल। प्री पूजी**(धी जहीयातालना कृतः)
तीरय परम पवित्र अति, कुच धील सुम यान।
जहीं ते पुनि शिवधल गये, पूजी धिर मन आन ॥

ॐ ह्वीं भी कृषलिपिर सिद्धक्षेत्र से कुलभूषण देशभूषण भुनि मोक्षपद प्राप्त अत्र अवतर २ संबोषट् आह्वानन । अत्र तिष्ठ तः ठः स्वापनं । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

उत्तम उज्ज्वल नीर श्रीर सब छानके। कनक पात्र में धार देत त्रय आनके।। पूजों सिद्ध सु क्षेत्र हिये हरवाय के। कर भन वच तन शुद्ध करमवश टारके ।। 🥸 ही श्री कुथलगिरि सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं चंदन दाह निकन्दा केशार गारके। अरबों तुम दिग आय शुद्ध मन धारकें। पूत्रों । चन्दनं त १०% सोम समान अखण्डित आनके। हाटक थार भराय जजों शिर नायकें। पूजी । अक्षतं सुरदुम सम जे पुष्प सुगन्धित लायके। दहन काम पन वाण धरौ सुख पायकै। पूजों । पुष्पं व्यञ्जन विविध प्रकार पगे चृत खांडके। अरपत श्री जिनराज छुधा ढिंग छ। हके। पूजों । नैवेदां कनक थार में धार कपूर जलाय के। बोध लह्यो तम नाद्य मिथ्या भ्रम जालके । पूत्रों० । दीपं। अगर आदि दश वस्तु गन्ध जूत मेलके। करम दहन के काज दहीं दिग शैलके। पूजों। धनं फुल उत्कृष्ट सु मिष्ट जे प्रासुक लायके । श्चिषफल प्रापति काच जजो उमगायके। पूजों । फल जल फलादि बसू दरव लेय धुत ठानके। अर्थं जाजों तुम पाय हरव मन बानके। पूजों 🕬 । अर्थं

### जयमांला ़

तुम गुन व्यगन अपार गुरु, मैं बुधि कर हों बाल । पै सहाय तब भक्तिवश, वरनत तुव गुणमाल ॥१ कुल ऊंच रायसुत बति गम्भीर, कुलभूषण दिशभूषण है बीर। नख राज-ऋदिको अति असार, वय बाल माहि तप कठिन धार ॥२ द्वादश विधि व्रतको सहत पीर, तेरह विधि चारित धरत बीर। गुन मूल बीस कर काठ घार, सहे परिसह दश कर काठ चार ाड भूनिरिख जंतुतित कर ब्रिहार, धर्मोपद्रेश देते विचार। मुनि भरमत पहुंचे कुंथ शैल, पाहन तर कटक कठिन गैल ॥४ निर्जन वन लख भये ध्यान लोन, सुर पूरव अरि उपसर्गकीन। बहु सिंह सरप अरु दैत्य आग्र, गरजत फुकारत मुख चलाय ॥ ५ तहां राम लखन सीता समेत, ता दिन थिति कीनी थी अचेत। मुनिपर बेदन यह लखत घोर, दोउ बीर उचारे वच कठोर 🖰 ६ रे देव ! दुष्ट तू जाति नीच, मुनि दुखित किए तुझ आई मीच । हम आगे तू कित भाग जाय, तुह देहें दुव्कृत की सजाय । 🤊 यह कह दोऊ कर धनुष धार, हरि बल लख सुर डरपौ अपार। तब भान सीख मुनिवरण धार, ता छिन घाते विधि घाति चार ॥= उपजत केवल सुरकलप आय, रचि गंध gटी पर शीश नाय। सुन निज भवसुर आनन्द पाय, जुग विद्या दे निज यल सिम्राय ॥ ह प्रमु भाखेदो विधि धर्मसार, सुन धारे जिनते भये पार। मुनिराज अवाति वात कीन, गतिपंचम वित अवल लीन ।। १० पूजा सुर निरवान कीन, गत ऊंच तनों फल सुफल लीन। भव भरमत हम दुख पाय, पूजे तुम चरण चितलाय ॥११ अरजी सुन कीजे मेहर आप, तासो विनसे भव भ्रमन ताप। बिनवे अधिकी क्या 'बनईलाल', दुख मेट सकल, सुखदेव हाल ॥१२

हीं श्री खुंबिगरि सिद्ध क्षंत्र से कुलपूषण देशभूषण मुनि मोक्ष-यद प्राप्तये पूर्णाचे निर्देपामीति ।

तुम दुख हरता सब सुख करता, भरता शिवतिय भोखपति । वै शरने आयो तुम गुन गायो, उमगायो ज्यों हती मती ॥१३

इत्याणीर्वादः ।

## श्री सोनागिरि पूजा

सहित्स—जम्बू द्वीप मक्षार भरत क्षत्र सु कही।
कार्य खण्ड सुभ जानः भ्रद्रदेश लदी।।
सुवर्णागिर अभिराग सुगर्वत है तहा।
पञ्चकींड अस अद्रंगये पुनि स्वित जहा।।
कार्याम् अविकार सुग्वेत है तहा।
कार्याम् अविकार दे, पुणी सब भगवान।।
कार्याम् अविकार दे, पुणी सब भगवान।।
को ही की सोनीगार क्षेत्रामुबत जिनसमूह अत्रावतरावतर
संबोबद आह्वानन। अत्र सक्ष्र

पदाह को नीर ल्याय गङ्गा से भरके।
कत्तक करोरी ग्रांह हेन धारन में झरके।
सोनागिर वे शोश भूमि निर्वाण सुहाई।
पठ्यकां कि अब खं मुक्त पहुंचे मुनिराई।।
चन्द्रभम् किन आदि सक्त जिनवर पद पूजी।
स्वयं मुक्ति फल पाय जाय बांवचल पद पूजी।।
दोहा—सोरा गार के शोश पर, जेने सब जिनदाज।
तनपर धार तीन दे तथा हरण के काल।।
अक्ति भी सोनागिर जिनवेज्ञ सम्यो जल।।

केशर आदि कपुर मिले मलयगिरि चन्दन। परिमल अधिकी तास और सब दाह निकन्दन। सोनागिरिके शोश पर. जेते सब जिनराज। ते सुगन्धक्तर पूजिये, दाह निकन्दन काज । चन्दनं । २ तन्द्रल धवल सुगन्ध ल्याय, जल धाय पखारो । अक्षयपद के हेतु पुञ्ज इ।दस तहाधार। सोनः गिरि के शीश पर, जेते सय जिनराज। तिन पद पूजा को जिये, अक्षय पद क काज । अक्षतं । ३ बेला और गुलाब मालता कमल मगाये। नारिजात के पुष्प त्याय, जिन चरण चढाये। सोनागिरि के शोश पर, जेते सब जिनराज। ते सब पूजों पूष्पले, मदा विनाशन काजा पूष्पं।४ व्यव्याग यो वर्षमाहि खाड घत माहि प्रताये। मोठे तुरत बनाय, हम थारी भर ल्याये। -सोनागिर के कांक पर, जते सब जिनराज। ते पूजो नैवेद्य ले, क्षुधा हरण के काज नेवद्यां। ५ मणिमय द्वीप प्रजाल, धरा पञ्जी भर थारी। जिन मन्दिर तम हार करह दर्शन नरनारी। मोनागिरिके शांशापर, जेते सब जिनराज। करो दीप ले आरती, ज्ञान प्रकाशन कण्ज। दीयं।६ इशविधि धप अन्य लेय भाजन में डावों। जाकी ध्रप मूगन्त्र रहे भर सर्व दिशालों। सानागिरि के शोश पर, जेत सब जिन राज। धूप कुम्भ आगे धरो, कर्म दहन के काज। धूप। ७ इत्तनं फन जगमाहि बहन, मीठे बार पाके। अमित बनार अच.र बादि, अमत रस छाके।

सोनागिरि के शीश पर, जेते सब जिनराज। सत्तम फल तिन ले मिलो, कर्म विनाशन काज। 85 हीं श्री सोनागिरि निर्वाणक्षेत्रेभ्यो। फलं। **८** जल आदिक वस् द्रव्य अर्थ करके धर नाचों। बाजे बहुन बजाय; पाठ पढ़ के मुख सांचों। सोनागिरि के शीश पर, जेते सब जिनराज। ते हम पूजे अर्घले, भूक्तिरमण के काज। अर्घ। ह

## जयमाला

दोहा-सोनागिरि के शीश पर, जिन मन्दिर अभिराम।

तिन गुणको जयमालिका, वर्णत 'आशाराम' ॥ १ गिरि नीचे जिनमन्दिर सुचार, ते यतिन रचे शोभा अपार । तिनके अति दीरघ चौक जान, जिनमें यात्रा मेले सुआन । इ मुम्बज छज्जे शोभित अनुप, ध्वज पकति सोहै विविध रूप । बसुप्रातिहार्यं तहां धरे आन, सब मंगलद्रव्यनि की सुखान ॥२ दरवाजों पर कलशा निहार, करजोर सुजय जय ध्वनि उचार इक मन्दिर मे यति राजमान, आचार्य विजयकीति सुजान ।४ तिन शिष्य भगीरथ विवध नाम, जिनराज भनित नहि और काम ह अब पर्वतको चढ़ चलो जान, दरवाजा तहां इक शोधमान ।।४ तिस ऊपर जिन प्रतिमा निहार, तिन बदि पूज आगे सिधार । तहां दुखित मुखित को देत दान, याचकजन तहा अप्रमाण ॥६ आगे जिन मन्दिर दुहं और, जिन गान होत वादित्र शोर। मासी बहु ठाढ़े चौक पौर, ले हार कल जूनी देत दौर। ७-जिन-यात्री तिनके हाथ माँहि, बखशीश रीझ तहाँ देत जाहि। बरवाजो तहाँ दूजो विशाल, तहाँ क्षेत्रपाल दोउ जोर लाल ॥= दरवाओ भीतर चौक माहि, जिन भवन रचे प्राचीन आहि। तिनकी महिमा बरणी न जाय, दो कुण्ड सुजलकर वृति सुहाय ॥ ह जिन मन्तिर की वेदी विघाल, दरवाओ तीओ बहु सुढाल ।
ता दरवाओ पर द्वारपाल, ले लकुट बहे बह हाथ माल ।।१०
वे हुजँन को नहीं जान देय, ते निवक को ना दर्खा देय ।
चल चन्द्रप्रभ के चौक मांय, दालान तहाँ चौतर्फ बाय ।।११
तहाँ मन्त्र प्रभानंकर निहार, तिसकी रचना नाना प्रकार ।
तहाँ चन्द्र प्रभ के दरख पाय, फलजात लही नर लन्म आय ।।१२
प्रतिमा विघाल तहाँ हाथ सात, कायोत्सर्थ मुद्रा सुहात ।
बन्दे पूर्व तहाँ देय दान, जन नृत्य जजनकर मधुर यान ।।१३
तायोई येई वेई बाजत सितार, निरसंय बीन मृहच्या सार ।
तिनकी व्वति सुन भवि होत प्रेम, जयकार करत नाचत सुष्म ।१४
ते स्तुति कर फिर नाय शीश, भवि चले मनो कर कमें सीख ।
यह सीनाशिर रचना वपार, वरणन कर को कित लहेँ पर ।।१ ५
व्यति तनक बृद्ध 'आधा' सुपाय, वद्य भक्ति कही इतनी सुनाय।
मैं मन्दवृद्धि किमि नहीं पार, बृधिवान चूक लीजो सुप्रार ।।१६
सीनाशिर वयमालिका, लचुमति कही बनाय।

पड़े सुने को प्रीत से, सो नर खिबपुर जाय।।१७

क्षेत्र हों को सोनागिरि निर्वाणकों पूर्णार्थ नि०।

क्षाडिस्स — श्री जिनवद को मिन्त सो के जन करत हैं।

फल बांछा कुछ नाहिं प्रेम उर घरत हैं।

ज्यो जगर्माहि किसान सु खेली को करे।

नाज काच जिय जान सुखुम जापही झरें।।

ऐसे पूजादान मन्तित्वक्ष केलिके।

सुख सम्पति गित सुन्ति सह कर सीजिये।।

हरवाशीर्वाह:।

## श्री खंडगिरि क्षेत्र पूजा

(मुनीम भी मुन्नालालजी कृत)

अञ्चलंग के पास है देश किलग विख्यात। तामे खण्डगिरि बसत है दर्शन भये सुखात॥१ जसरथ राजा के सुत अतिग्रुणवान जी।

और मुनीश्वर पञ्च सेकड़ा जान जी।। अध्टकरम कर नष्ट मोक्षगामी भये।

तिनके पूजहुं चरण सकल सम मल चये।।२ ॐ हीं श्री कलिङ्कदेश सध्ये खण्डिंगरी जी सिद्ध क्षेत्र से सिद्धपद प्राप्त दशरय राजा के सुत पञ्चशनक मुनि अत्र अवतर २ । अत्र तिष्ठ विष्ठ ठ ठ: , अत्र सम सिन्नहिंतो भव भव वषट्।

अष्टक-अति उत्तम शुचि जल ल्याय, कञ्चन कलका भरा।

करू धार सुमन वच काय, नाशत जन्म जरा॥ श्रीखण्डीगार के शीशजसरथ तनय कहे।

श्रीखण्डांगार के शीशजसरथ तनय कहे। मृनि पञ्चशतक शिवलीन देश कलिजू दहे।।

ॐ हीं श्री खण्डगिरि क्षेत्र से दशरण राजा के सुत तथा पांच-शतक मुनि सिद्धपदप्राप्तेम्यो जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जल निर्वे ।

केशर सलयागिरि सार, धिसके सुगन्ध किया। ससार ताप निरवार, तुम पद वसत हिया।२। श्री०। चदनं० मुक्ताफल की उनमान, अक्षत सुद्ध लिया। सम सर्वे दोष निरवार, जिनगुण मोय दिया।३। श्री०। अक्षतं० से सुमन कल्पतरु थार, चुन चुन ल्याय धरू।

तुम पद ढिग धरतिह वाण काम समूल हरूं।४। श्री० ।पुष्पं०

साङ् चेवर शृषि स्थाय, प्रभुपत पूजन को। हा। श्री० नैवेशं सा परनत दिग आय, ममझूद नाशन को। हा। श्री० नैवेशं से मिणस्य दीपक हार, दोउ कर कोड खरो। मन मोह अधेर निवार, ज्ञान प्रकाश करो। शा श्री०। दीपं के दशविधि गन्ध कुटाय, अग्नि मझार छहं। मम अस्ट करम जल जाय, यांते पांच पर श्री। ह्यूपं अप्रेमल पिस्ता सु वादाम, ज्ञान नारिंग छहं। ते प्रास्तुक हेम के बार, भवनर मोश वहं। श्री०। फलं क जाक कम वमु हम्य पुनीत, लेकर वर्ष कहं। नो ना ज्ञान वादाम, अग्नि श्रीक श्री०। कर्यं का ना ज्ञान हम हम हम के वार, भवनर मोश वहं। श्री०। कर्यं का ना ज्ञान हम हम हम ते वार, भवनर मोश वहं। श्री०। कर्यं कर्यं का स्त्री०। कर्यं कर्यं।

## जयमाला

वेश - शिंग के मध्य है, खण्डागिर सुख्याम । उत्थागिर तसु पास है, गाऊं जय जय धाम ॥ श्री सिद्ध खण्डागिर क्षेत्रपात, अति सरल चडाइ ताकी सुजात । अति सथन वृक्ष फल रहे जाय, ताकी सुन्ध्य दसविश जु छाय ॥ ताके सुन्ध्य में गुफा आय. तब मुनि सुनाम ताको कहाय । तामें प्रतिमा दश योग धार, पद्माधन है हिर चवर डार ॥ ता दिक्षण हैं सु गुफा महान, तामें चौनीसो भगवान जान । प्रतिप्रतिमा इन्द्र खड दुजीइ, कर चंवर घर प्रभूषित जोर ॥ आतृ बाजु खडि देवि डार, पपावति चक्रेवरी सार । करि द्वादश भूजि होययार धार मानह निक्क निष्ठ आवे द्वार ॥ तामें चौनीसो बना सार, अह तप प्रतिमा सब योग धार ॥ तामें चौनीसो बना सार, अह तप प्रतिमा सब योग धार ॥ तामें चौनीसो बना सार, अह तप प्रतिमा सब योग धार ॥ वमें हरि चमर सु घरहि हाथ, नित आय मध्य नावहि सुमाय । तामें चौनीसो प्रना सु तप होह हाथ, नित आय मध्य नावहि सुमाय । तामें कर्मर मन्दि विवाल , वेखत प्रविचन होते निहाल ॥

ता दक्षिण टूटी गुफा बाय, तिनमें ग्यारह प्रतिमा सुहाय। पुनि पर्वत के ऊपर सुजाय, मन्दिर दीरव बन रहा भाग।। तामें प्रतिमा मृनिराज मान, खड्गासन वोग घरें महान । ले अष्टद्रब्य तसु पूज कीन, मन व । मन करि भव धोक दीन ।। मानो जन्म सफल अपना सुभाय, दर्शन अनुप देखी है आय । अब अष्टकरम होगे चूर चूर, जातें सुखेपावें पूर पूर ॥ पूरव उत्तर द्वय जिन सुधाम, प्रतिमा खड्गासन अति तमाम । पुनि चवनरा में प्रतिमा बनीय, वे चार भुजी हैं दश्नीय ।। पूनि एक गुका में बिम्बयार, ताकी पूजनकर फिर उतार। पुनि और गुफा बाली अनेक, ते हैं मुनिजन के ब्यान हेत !! पुनि चलकर उदयागिरि सुजाय, भारी मारी हैं गफा लखाय । एक गुफा में बिम्ब विराजमान, पद्मासन धर प्रभु करत ब्यान । ताको पुजत मन ववन काय, सो भवभव के दुख बायें पलाय। जिनमें एक हाथी गुफा महान, तामें इक लेख विशाल धाम । पुनि और गुफा में लेख जान, पढते जिनमत मानत प्रधान। तहं जसरत नृपके पुत्र आय, सगमुनि पञ्चशतक जुद्याय ॥ तप वारह विधि का यह करंत, बाईस परीषह वह सहंत। पुनि समिति पञ्चयुत बलें सार, दोषा छघालिस टल कर अहार ।। इस विधि तप दृद्धर करत जोय, सो उपने केवलज्ञान सोय। सब इन्द्र आय अति भनित्रधार, पूजा कीनी । नन्द धार ।। पुनि धर्मोपदेश दे भव्य सार, नाना देशन कर विहार। पुनि आय याहि शिखर थान, सो ध्यान योग्य अघाति हान ॥ भये सिद्ध अनन्ते गुगनि इस, तिनके युगपदपर धरत शीष। तिन सिद्धन को पूनि २ प्रणाम, सो सक्खलेय अविचल सुधाम । बन्दन भवदुख जावे पलाय, सेवक अनुक्रम शिवपद लहाय । ता क्षेत्रको पुजत मैं त्रिकाल, कर बोड नमत है मुम्नालाल ।।

सत्ता-श्री खण्डिगिर क्षेत्रं, अति सुख देतं तुरतिह भवदि पार करें । जो पूजे ब्याजे करम नसावें, वांक्ति पाने मुक्ति वरे ॥ डैंग्रे हीं श्री खण्डिगिरि सिद्धक्षेत्राय जयमाला अर्घ्यं निर्वे । श्रीखण्डिगिरि उदयगिरि, जो पूजे त्रिकाल । पुत्र पौत्र संपति लहें, पाने शिवसुख हाल ॥ इरयाधीर्वादः ।

# भी सिद्धवरकूट पूजा

(स्व० भट्टारक महेल्क्कीर्तिकी कृन)
मिद्धकूट तीरथ महा है उत्कृष्ट प्रुजान ।
मद वक काया कर नमीं, होय पाग की हान। ११
दो विक मन्मय जु दस, गये तह ते निविन ।
पद पक्कुक तिनके नमीं, हरे कमें बलवान । २१
रेवाजी के तदनते, हंठ कीडि मुनि जान ।
कर्म काट तहं ते त्ये, मोलपुरी पुत्रवान । ३१
कर्म काट तहं ते त्ये, मोलपुरी पुत्रवान । ११
कर्म काट तहं ते त्ये, मोलपुरी पुत्रवान । ११
कर्म काट तहं ते पहुत्र के पहुत्र जाना । ४१
इन्हादिक सुर जाय, तहा यन्दन करे ।
नगपित तहं आय, बहुत यृति उच्चरे ।
नपपित निनप्रिन जाय, तहां बहु भावसों ।
पुजन करहं विकाल, भगत वह वावसों ।

हीं श्री सिद्धवरकुट से दो वश्री दश काम कुमारादि साई तीन करोड़ मुनि सिद्धपद प्राप्त अत्र अवतर २ विषट् आह्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठः स्थापनं अत्र मम सन्तिहितो नव भव वषट् सन्तिश्विकरणम् । उत्तम रेवा जल ल्याय, मणिमय भर झारी। प्रभु चरनन देउं चढाय, जन्म जरा हारी ॥ इय जन्नी दश कामकुमार, भवतर मोक्ष गये। तातें पूजों पद सार, मनमें हरण ठये।। हीं श्रीसिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं मलयागिरि चन्दन ल्याय, केशर शुभ डारो। प्रभु चरनन देत चढाय, भव भव दुखहाारी ।द्वयचकी । चदनं तन्दुल उज्ज्वल अविकार, मुक्तासम सोहे। भरकर कञ्चनमय थाल सुर नर मन मोहे। द्वयचकी। अक्षतं ले पहपसूर्यान्धत सार, नापर अलि गाजे। जिन चरनन देत चढाय, कामव्यथा भाजे। द्वयचकी। पूष्पं नेवज नाना प्रकार, षट्रस स्वाद मई। पद पद्धज देउ चढ़ाय, स्वरन थार लई। मणिमय दोपक को ल्याय, कदली सूत बाता। ज्याति जनमग लहकाय, मोह निमर घाती । द्वयवकी । दीप क्रुडण।गरु आदिक ल्याय, धूप दहन खई। वसु दुब्ट करम जर जाय, भव भव सुख लेई। द्वयचकी। धुप श्रीफल दाख बदाम, केला अमृत मई। लेकर बहुफल सुखधान, जिनवर पूज ठई। हयचकी । फलं जल चन्दन अक्षत लेय, मुमन महा प्यारी। चह दोप धुर फल सोय, अध्य करो भारी। द्वयचकी० अर्घ्यं

#### जयमाला

बोहा—सिद्धवर कूट सुथानको, रचना कहूं बनाय। अति विचित्र रमनीक अति, कहत अल्प कर भाय।१ जय पर्वत अति उन्नत विशाल, तापर त्रय मन्दिर शोभकार। तामें जिनबिम्ब विराजमान, जय रतनमई प्रतिमा बखान ।२ ताकी शोभा किम कहे सीय, सूरपति मन देखत बकित होय। तिन मन्दिरकी दिशि चार जान, तिनकूं वरनूं अब प्रीति ठान।३ ताकी पूरव दिशि ताल जान, तामें सुकमल फूले महान। कमलन पर मधुकर भ्रमे जोय,ता धुनिकरि पूरित दिशा होय ।४ तासरवर पर नाना प्रकार, दुम फूल रहे अति शोभकार। छह ऋतुके फल फुले फलाय, ऋतुराज सदा कीडा कराय। ४ मन्दिरकी दक्षिण दिशासार, सुन नदी बहेरेवा जुसार। ताके तट दोनो अति पवित्र विद्याधर बहु विधि करें नृत्य।६ फिरतहंते उत्तर दिशाजान, इक कुण्डबनाहै शोभमान । ता कुण्ड बीच यात्री नहाय, तिन बहुत जन्म के पाप जाया। ताकृण्ड जुऊपर अति विचित्र, इक पाडुशिला है पवित्र। तिस थान बीच देवेन्द्र सीय, जिनबिम्ब धरे ह शीश जीय ।= ताकी पांडचम दिशि आंत विशाल, कावेरी सोभे आत रसाल। इन आदि मध्य जे भूमि जान, जय स्वयासद परवत महाना ह तापरतप धारचो दो चकीश, दशकामकृमार भये जगोश । इन आदि मुनि आहठ कोड, तिनकों बन्दूमै हाथ जाड ।१० इनको केवल उपज्यो शुज्ञान, देवेन्द्र जुअस्सन कप्या नान । तब अमरपुरीत इन्द्र आय, तहं अष्टद्रव्य साजे बनाय ।१४ तब पुजा ठाने देव इन्द्र आय, सब मिलके गावे शतक बन्द्र । तहं यात्रा आव क्षुण्ड झण्ड, सब पूजे धरे तः दुल अखण्ड १२ केइ श्रीकल ल्यावै पर बदाम, केई लावै पूर्णाकल स्नाम। कोई अमृतफल केला सुल्याय, कोई अध्यक्ष्य ले पूज ठाय । १३ कोई सूत्र पढ़े अति हर्ष ठान, कोई शास्त्र सुने वह प्रीति मान । कोई जिन गुण गावै भूर सङ्गात, कोई नाचे गावे धरे प्रीति ।१४ इत्यादि ठाठ नितप्रति सहाय, वरनन किम मुख्यते कहो जाय । सुरपति खगपति बादिक चु सोय, रचना देखत मनवकित होय .१५ सुरनर दिखाधर हर्ष मान, जिन गुन गावे हिय प्रीति ठान ।

ॐहीं भी सिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्रम्यो महार्घ्यं निवपा०। जो सिद्धवर पूजे, अति सुख हुने, ता गृह सपति नाहि टरे। ताको जस सुर नर मिल गाने, 'महेन्द्रकीति' जिन भनित करे। १६

सिद्धवरकूट सुषान की महिमा अगम अपार। अल्पमति मैं किमि कहो, सुरगुरु लहे न पार।१७

इत्याशीर्वादः ।

# श्री राजगृही क्षेत्र पूजा

(भूनोस भी मुन्नासाल की परवार कृत) जम्बूदीय मंद्रार, दक्षिण भरत सु क्षेत्र हैं। ता मिक अंत विकशत, मगछ सुदेव किरोमणी १ अहिल्ल,—मगछ देश की राजधानि सोहे सही। राजगृही विकथात पुरातन हैं मही। क्षित नगरी के पास महा गिरी पान। अंत उत्तरा तिन विख्य सु धोम लहात हैं। अंतु जता तिन विख्य सु धोम लहात हैं। सोनाशिर व्यवहार सुनिर शुभ नाम थे। सिनके ऊपर मिलद परम विवाल की। एकोनॉवर्शित वेने सु पुजड़ लालाजी। इस्तिनंवर्शित के सोसरण सुख्याय। कर विहार तहंं अस है, सासेसरण सुख्याय। कर विहार तहंं आय है, वासुपुज्य नहीं जाय।

चौबीसों जिनराज के, विस्त चरण सुखदाय । तिन सबकी पूजा करों, तिष्ठ तिष्ठ इत आग । ५

ॐ हों श्री राजपृही सिद्धक्षेत्र के पञ्च पर्वतों पर उनईख मन्दिरस्थजिनविम्ब व चरण समृह अत्र अवतर २ संबीघट बाह्याननं। अत्र तिष्ठ टिच्ट टः टः स्थापनं। ∮अत्र मम सन्निहितो सब सब बचट् सन्निधिकरणम्।

क्षोरोदधि पानी दूष समानी, तसु उनमानी जल लायो। तसु धार करीजे, तृषा हरीजे, शांति सुदोजे गुण गायो।। श्री पञ्च महागिरि तिन पर, मन्दिर, शोभित सुन्दर सुबकारी। जिनविम्ब सुदर्शत, आनन्द वरस्त जन्ममृत्यु—भय दुबहारी।।

32 हीं औ राजपृही सिद्धलेगाय जम्मजरामृत्यु विनाधानाय जसं मलयागिरि पावन, केशर बाबन, गन्ध विसाकर ले आयो । मनदाह निकल्दों, भवदुख दन्दों, तुम पर बंदों, सिरानायों। श्री०। चं ज अक्षत अनियारे, जलमु पखारे, पुञ्च तिहारे, दिंग लाये । श्री०। चं ज अक्षत अनियारे, जलमु पखारे, पुञ्च तिहारे, दिंग लाये । श्री०। अं अं अं वा सुवे । श्री०। अं अं अं वा सुवे । श्री०। अं अं अं सुवे ले पुजाब धरों। अति प्रासुक फूला, है गुण मूला काम समूला, नाम करी। श्री०। पुष्पं फीनी अर बावर, लाडू थंवर, तुम पद दिंग घर, सुख्याये। मम लुआ हरोजे, समता दीजे, विनती लीचे गुण गाये। श्री०नेवेश बीपक उजियारा, कर्पूर प्रमारा, निजकर धारा, अर्जककं। मम तिमिर हरीजे, जान सु कोचे, कृषा करीजे, पांव पक्षं । श्री०। दीपं द्यागछ कुटाया घूप बनाया, अर्मि जलाया, कर्मं नची। मम दुख कर दूरा, करमहिं चूरा, आनंवर्षा, सु विलते। श्री०। द्यपं बावाम खुहारे, पिस्ता प्यारे, औं फल धारे में टककं। मनदां कर दीजे, शिवदुख दीजे, अल न कीचे, भोद बक्षं। श्री०। कर्षं

वस द्रव्य मिलाये, भवि मन भाये, प्रभ गण गाये, नृत्यकरो। भवभव दुखनाबा, शिवमगभासा, चित्तहुलासा, सुक्ख करो ।श्री०। ॐ ह्वी श्रीराजगृही सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं अर्थ

स्था प्रतोक स्था अन्तिम तीर्थक्कर वीर स्वामी, समोसरण युत आय है। तहं राय श्रेणिक पूजकर, उन धर्म मुनि सुख पाय है ॥

गौतम सुगणधर ज्ञान, चहु धर भव्य संबोधे तहा। सो वाणि रचना ग्रंथ मांही, आज प्रचालत है यहां। दोहा-सो विपुलाचल सीस पर, छह मन्दिर विख्यात ।

इय प्रतिमा शोभा धरे, चरणपादुका सात ॥ 🌣 ह्रीश्री वि रूलाचल पर्वत पर सात मन्दिरस्थ द्वय प्रतिमाव

सात युगल चरण कमलेश्यो अर्ध्यं निर्वपाट । **ग्रांडिल्ल-रतन**गिरि पर दो मन्दिर सोहे सही।

> प्रतिमा दो रमणीय परम शोभा लही। चरण पाद्का चार भोतरै सोहना।

> एक पाद्रका दुने मन्दिर में बना।

बोहा—वसुविधि द्रव्य भिषायकर, दोउ जाड़ कर सार।

प्रम से हमारी बंजिता. आवासनन निवार ॥

🕉 ह्री श्री रतनागिरि पर्वत पर दो मन्दिरत्य दो प्राठेमा व गाव युगल चरणकमलेक्यो अव निवनार ।

उदयागिर पर दो मन्दिर हैं विशालजी। श्री पारस प्रभ आदि बिच छह होल जो।

चरण पादुका तीन विराजत हैं सही।

दर्शन हैं छह जगह परम शोभा लहा।

सोरठा—अष्ट द्रव्य ले थार, मन वच तन स पूज हों।

जन्म मरण दुख टार, पाऊं शिवसुख परमगति ।३.

ध्ये हीं वो उदयामित पर्वत पर दो बन्दिरस्य छह प्रतिमाय तीन युगस वरणकमलेम्यो वर्षे निर्वपा०।

असणिषि के शीश पर, दो मन्दिर सुविशाल। आदिनाथ जो मूल हैं, दर्शन भव्य निहास।। इय प्रतिमा इक चरण तह राजत है सुखकार। अष्ट द्रव्य युत पूज है, ते उत्तरे भव पार।।

अल्ड द्रव्य धुत पूत्र ह, त चतर अन पार ॥ ॐ हीं श्री श्रमणागिरिपवत पर दो मन्दिरस्य दो प्रतिमा ब युगल चरण कमलेभ्यो वर्षं निर्वपामीति स्वाहा।

पद्धरी-श्री गिरि व्यवहार अनूप जान, तहं मन्दिर सात बने महान !' तिनके अति उन्नत शिखर सोय, देखत भविमन आनंद होय।

बरु टूटे मित्रिर पड़े सार, पुनि गुफा एक अद्भुत प्रकार। सबमें प्रतिमा सु विराजमान, पुनि वरण तहां सु अनेक जान।। ले अष्ट द्रव्य युत पुन कीन, मन वच कर त्रय घोक दीन सब दुष्ट करम मये चूर चूर, जासे सुख पाया पूर पूर प्र के हीं को अयबहारगिर पर्वत पर सात मन्दिर ब टूटे मंदिर-

६० हा त्रा व्यवहारागार पवत पर सात मान्दर व टूट माव एक गुफा में अनेक प्रतिमा व चरणकमलेभ्यो अर्थ निवंपामोति०

#### जयमाला

उन्नत पर्वत पांच पर उनईस जिनालय जान .

मु पुत्रत जिनराजके, कल्याणक चहुं जान। वनो राजगृह नग्न अन्य, बनी तहुं जाई कोट सुक्य . बने तहुं जा महा रसनीक, फले फल फूल सुबुझ जुड़ीक ! तहां नरनार सु पंडित जान, करें नित पात्रन को बहुतान। करें नित आवक जुभ वट् कमें, सु पूजन वंदन आदिक कमें ॥ रहें बन मुनिवर अजिका जान, करें वित अनिवर श्रावक आन। सु सुनार प्यावकी ताम सु जान, सब गुण पूरित रूप महान। सु नारि प्यावित नाम सु जान, सब गुण पूरित रूप महान। जुआवण दोज वदी दिन सार, स्वप्ने सोलह देवे निका सार।

सु होत प्रभात पति ढिग बाय, सुपन फल सुनि मन हर्ष लहाय। प्रभू तीर्थंकर गर्भ मंझार, अपराजित से आये गुणधार। सु सेव करें नित देविन बाय, नगर नरनार जुहर्ष नहाय। यो सुख में भये नव माह व्यतीत, वदी बैशाख दशमी शुभमीत।। सुजन्म प्रभुको भयो सुखदाय, सुजासन कंपो तबै हरिराय। अवधिकर इन्द्रजन्म प्रभु जान, किया परिवार सहित सुपयान ॥ प्रदक्षिण तीन नगर दी आय, श्वीधर हवं प्रभू गृह आय। सु सुखनिद्रा माता को धार, प्रभु कर लेय किया नमस्कार। मु लेय हरी निव गोदहिं घार, सुनेत्र सहस घर रूप निहार। ऐरावत गज चिंद मेरुपे जाय, सु पांडुक बन प्रभु को पधराय।। सहस अरु आठ कलश शुभ लेय, क्षीरोद्धि नीरसे धार ढरैय। सुभूषण बहुप्रभूको पहराय, सुनृत्य किया वादित्र बजाय।। सुपूजरु भक्ति तहाँ बहु कीन, सु जन्म सफल अपने करलीन। सुलाय पिता कर सोंप विराट, सुनृत्य किया अति आनन्द ठाठ।। मुनिसुवत नाम तबै हरि धार, जु स्यामवरण छवि है सुखकर। प्रभू कमसो योवन पद घार, सुराजरु भोग अनेक प्रकार ।। जुएक दिना सुमहल मझार, बैठे शत खड पे ये सुखकार। आकाश मझार बादल इक देख, तत क्षण चित्र लिखित शुभपेख ।। ज् लिखितहि ताहि बिलाय सुजान, लही वैराग्य परम सुख खानि। मुभावत भावन बारह सार, बदी वैशाख दशमी सुखकार ।। स् आय लोकांत नियोग सुकीन, सु इन्द्रहि काँघ चले सु प्रवीन। तहाँ वन जायके लुंच विशाल, घरो तप दुखर बारह प्रकार ।। स्घाति करम हिन ज्ञान सुपाय, बदी बैशाख की नौमि सुहाय। समवसृति इन्द्र तहां रुचि सार, प्रभु उपदेश दे भव्यहि तार ॥ यही कल्याण चहुं सुखकार, सुराजगुही नगरी वी पहार। प्रभ मुनिसुद्रत मेरे हो स्वाम, देवहु निज वास हमें अभिराम ॥

सुनाश अघाति सम्मेद से जाय, सुनिरजर कूट ते मोक्ष सिधाय। सु अन्तिम प्रभु महाबीर जिनाय, आये विपुलाचलपै सुखदाय। जुरायसु श्रेणिक भक्ति समेत, सुप्रश्न हजारों किये धर्म हैत। सु गौतम गणधरजी सुखकार, सु उत्तर देवह भव्यहि तार।। जुश्रेणिक श्रावक सम्यक्धार, प्रकृति तीर्थकर बध जुसार। वही जिनवानिका अबलों प्रकाश, सुप्रन्थन मांहि जु देखो हुलास ।। जिनेश्वर और तहा इकवीस, विहार करंत रहे गिरि सीस। सु वानि खिरी भवि जीवनकाज, सुनी तब भव्य तजा गृहराज ॥ सुपर्वत पास है कुण्ड बनेक, भरे जल पूरित गमंसुटेक। करै तह यात्री सुआय स्नान, सुद्रव्य मनोरम धोवत जान।। सु चालत बंदन हरषहि धार, सु बंदन ते कर्म होवत छार। करें पुनि लौट सु बाय स्नान, बकावट जाय सु सुबख महान ॥ बनो धर्मशाला महा रमणीय, सुयात्री तहां विश्राम सुलीय । प्रभुपद बदित में हरवाय, मुझेनित दर्शन दो सुखदाय। जु अल्पहि बुद्धि बकी मैं बनाय, सुधारहु भूल जु पण्डित भाय ।। दुहं कर जोड़ नमैं 'मुन्नालाल', प्रभू मुझे वेग करो जुनिहाल।। मुनि सुवत बंदित, मन अानंदित, भव २ दंदहि जाय पलाय। श्रीपंच पहाड़ो, अति सुखकारी, पूजन भविजन शिबसुखदाय ।।

क्षे ही श्रोराजग्रही सिद्धक्षेत्रेम्यो महार्षं निर्वेपा । । पञ्च महागिषि राजको, पूजे मन वच काय । पुत्र पौत्र संपति लहे, अनुक्रम शिवपुर जाय ।।

# भी गुणावा जी सिद्धक्षेत्र की पूजा

## (भी बाबू पम्नःलाल की कृत)

धन्य गुणावा थान, गौतम स्वामी शिव गये। पूजहु भव्य सुजान, अहि निशि करि उर थापना॥१

हीं श्री गुणावा सिद्धक्षेत्र से श्री गौतमस्वामी सिद्धपद प्राप्त अत्र अवतर २ विषट् आङ्काननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

अति शदस्था सम तोय, हेमाचल सोहे। जर जनम मरन नहि होय, सबही मनमोहै।। जगकी भवताप निवार, पूजों सुखदाई। धन नगर गुणावा सार, गौतम शि (पाई।। 85 ही श्री गुणावा सिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं o केशर करपूर मिलाय, चन्दन विसवाई। अरचों श्रीजिन ढिगजाय, सुन्दर महकाई। जग०। चन्दनं मिति शुद्ध अखण्ड विशाल, तन्द्रल पुरूज धरे। भरि भरि कञ्चनमय थाल, पूजो रोग टरे। जग०। अक्षत गेंदा गलाब कचनेर, पृष्पादिक प्यारे। सो करिकरि ढेर सढेर, कामानल जारे। जग०। पूष्प अति घेवर फेनी लाप, नेवज स्वाद भरी। सब भूख निवारन काज, प्रभु ढिग जाय घरी। जग । नैवेद्य घत से भरि सवरण दीप, जगमग ज्योति लसे। करि आरति जाय समीप, मिथ्या तिमिर नसे। जग०। दीएं कर्पुर सुगन्धित पूर. अगर तगर डारो। श्री चरनन खेबो धुप, करम कलङ्क जारों। जग० । धुपं

पिस्ता बादाम सुपारी, श्री फल सुखदाई। बनवांछित फल दातार, ऐसे जिनराई। जग•। फलं सब अष्ट द्रव्य करि त्यार, प्रमु ढिग जोरि झरों। 'पन्ना' प्रति मञ्जलकार, शिवपद जाय नरों। जग•। अर्षं

#### जयमाला

गौतम स्वामीजी भये. गणधर वीर प्रधान। तिनको कछु जयमाल अब, सुनो भव्य धरि ध्यान ॥ १ -बन्दों श्री महावीर जिनन्दा, पाप निकन्दन जानन्दकन्दा । जिन परताप भये बहुनामी, जै जै जी श्री गौतम स्वामो ॥२ भयो जहां पर केवल ज्ञाना, समीग्ररण इन्द्रादिक ठाना । खिरो दिव्यध्वनि नहिं भगवान, गणधर नहिं कोई गुणवान।।३ तब विद्यारिय भेष बनाई, बासव गौतम के दिग जाई। पूछत वर्ष सूत्र यों भाषित, षट्द्रव्य पञ्चास्तिकाय भाषित ।४ यह सुनि गौतम वचन उचारे, तोसों करूं वाद क्या प्यारे। चलि अपने गुरु वीर नजीका, करिहें शास्त्रार्थ तहं नीका । ॥ ऐसी कह ततकाल सिघारे, समोशरण में आप पधारे। देखत मानयम्म को जोंही, खण्डित भयो मान सब योंही ।६ भूल गये सब बाद विवादा, कीनो युत्त सब छाडि विवादा । सोई गणधर भये प्रधाना, धन्य धन्य जैवंत सजाना। ७ धन्य गुणावा नगर सुहाई, जहंते उन शिवलक्षमी पाई। सुन्दर ताल नगर अति सोहै, ताबिच मन्दिर जन मन मोहे । चरणवादुका बने अनुपा, पूर्व धर्मशाला अह कृपा। "म्मूख वेदी अति सुबदाई, वोर चरण प्रतिमादि सुहाई।६ चारों ओर चरण चौबीसी, तिन लखि हुएं होत अतिहोसो। मुजनीक अति ठाम जपारा, दुखदारिद नशावन हारा 1१०

को पढ़ै पढ़ावे पूज रचावे, सो मनवांछित फल पावै। सूत लाभ विहारी आज्ञाकारी, 'पन्ना' जगत न भरमावै ॥११ की हीं श्रीगुणवासिदक्षेत्रेभ्यो महार्च निर्वपा०।

शहर हाथरस पास, मनोहर ग्राम विसाना। तामघि श्रावक सोग, बसे सबहि वृद्धिवाना।। संवत् शत उनईश, तासुपे धारि बहत्तर। विकस साल प्रमान, जेठ मासा बीतन पर।।१२

इत्याशीर्वादः ।

# श्री द्रोणागिरि पूजा

(पं वरयावजी चौधरी कृत)

सिद्धक्षेत्र परवत कहो, द्रोणागिथि तसु नाम । गुरुवतादि मुनीस निम, मुक्ति गये इहि ठाम ॥ इहि बल जिन प्रतिमा भवन, बने अपूरब धाम । तिन प्रति पुष्प चढ़ाइये, और सकल तज काम ॥२

ॐ ही श्री द्रोणागिरि सिद्धक्षेत्र से सिद्धपद प्राप्त गुरुदतादि श्रुनि समृह अत्र अवसर २ संवीषट् आह्वानन। अत्र तिष्ठ टः इ:स्थापनं। अत्र मस सिप्तहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम्।

सम्दकः—सुन्वरी सदस छीर सु नीव ग्रहीय ने, जिन सुवरनन घारा दीजिए। नचत जन्म जरा मृति रोग है, मिटत भवदुख शिवसुख होत है।। ॐ ह्रों श्रीद्रोणागिरि सिद्धकंत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जर्न नि० सगर कुपकुम चन्दन गारिये, जिन चढ़ाय सो ताप निवारिये। चयत जन के भव भाताप ते, चर्च जिनपद सव इमि नासते।

दैवजीरो उर सुख दासके, पावनी वन केशर आदि के । सरस अनियारे अनबीध ले, पुञ्ज निजपद आनन तीनदे ।। अक्षतं सरस बेजा और गुलाब ले, केवरो इत बादि सुवास ले। जिन चढ़ाय सुहर्ष सुपावते, मदनकाम व्यथा सब बाशते ॥ पुष्पं पूरियां पेड़ादि सु वानिये, खोपना खुरमादिक जानिये। सरस सुम्दर बार सु धारिये, जन चढ़ाय खुधादि निवारिये ॥ नैवेखं रतन मणिमय जोति उद्योत हैं, मोहतम निश्व ज्ञान हु होत हैं। करत जिन तट भविजन बारती, सकल जन्मन ज्ञानसू भासती ॥ दीपं कूट वसु विधि धूप अनूप हैं, महक रही अति सुन्दर अग्नि है। खेड्ये जिन अग्रसु आयके, ज्वलन मध्यसुकर्मनशायके ॥ धूपं नारियल सु छुहारे ल्याइये, जायफल बादाम मिलाइये। इलायची पुङ्की फल ले सही, जजत शिवपुर की पावै मही ॥ फल जल सु चन्दन अक्षत लोजिए, पुरुप धर नैवेद्य गनीजिये। दीप धूप सुफल बहु साजही, जिन चढ़ाय सु पातक भाजहीं।। अर्थ करत पूजा जे मन लायकों, हेत निज कल्याण सु पायकों। सरस मञ्जल नित नये होत हैं, जजत जिनपद ज्ञान उद्यात हैं।। अर्थ

#### जयमाला

बोहा— ये ही भावना भायके, करो आरती गाय। सिक्कंत न पंत करों, छंद पढ़िते गाय। सिक्कंत न पंत करों, छंद पढ़िते गाय। सिक्कंत पर्वत सु जान, श्री होणांगिद ताको सु नाम। तहुं नदी चरुवाया प्रमान, मगरादि भीन तामें सु जान।। रिताको अति सुन्दर बहे नीर, सरिता बु जान भारो गम्भीर। यात्री जन सब देशन के जाय, अस्तान करत आनन्द पाय। स्काहो बंदान, जिन मन्दिर तामें एक जान। पुजा सु पाठ तहुं होत नित्त, स्वाध्याय वाचना में सुचिदा। हु

वब गिरि उत्तंग बानो मुहान, ता ऊपर को लागे शिवान। तश्वर उन्नत वृति सचन पांत, फल फूल लगे नाना सू भांत ॥४ तहं गुफा रही सुन्दर गहीर, मुनिराज ब्यान धारे तपीस । गिरि बीश बीस जिन बन धाम, अब और होय तिनको प्रणाम ॥ ॥ तहं झालर घण्टा बजे सोय, वादित्र वजे आनन्द होय। तहं प्रातिहार्यं मञ्जल सुदवं, भामण्डल बन्द्रोपम सु सवं ॥६ जिनराज विराजत ठाम ठाम, बंदत भविजन तज सकल काम। पूजा सुपाठ तहं करे आय, ताथेई थेई थेई जानन्द पाय ॥७ बाब जन्म सुफल अपनो सुजान, भी जिनवर पद पूजे सुआन। मैं भ्रम्नो सदा या जग मझार, नहिं मिली घरन तुमरी अपार ॥= सोरठा-सिद्धक्षेत्र स् महान, विधन हरन मञ्जल करन। बन्दत शिवस् ख यान, पावत ज निश्चय भजे ।। १

🗗 हीं श्री द्रोणागिरि सिद्धक्षेत्राय महार्घ्यं निर्वपा० स्वाहा ।

## गीतिका छन्द

जाके सुपुत्र पौत्रादि सम्पत्ति, होय मञ्जल नित नये । जो जजत भजत जिनेन्द्रपद, अब तासु विधन सु निश्चगए॥ में करों युति निज हेत मञ्जल, देत फल वांख्रित सही। 'दरयाव' है जिनदास तुमरो, आस हम पूरन भई।।

इत्याशीर्वादः।

# श्री पावागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा

---निर्वात काण्ड गाथा---

पात्रागिरि-वर-सिहरे, सुवण्णभद्दाई मुणिवरा चउरो। चेलणाण्डे तहस्मो, णिव्वाणगया णमों तेसि ।।

#### ।। स्थापना ॥

पावागिरि वर क्षेत्र सुन्दर, चेलना के तीर है। जिसके सुदर्शन मात्र से, मिट जाय भव की पीर हैं। मोक्ष चारो सुवर्ण भद्रादी, मुनि जहंपाय हैं। तिनकी हम बापना करी, पूजें सभी मन लाय हैं।।

ॐ हीं श्री पाथागिरि क्षेत्रतः सिद्धपद प्राप्त सुवर्णभद्रावि कुकी॰ ववराः अत्र अवतरत अवतरत । अत्र तिष्ठत तिष्ठत । अत्र सम सन्ति-हिताः भवत भवत वषट् ।

शुद्ध निर्मल नीर की, झारी प्रभु सम हाथ है। चरणों में जन अर्पण करूं, करणानिश्च झर झाथ हैं।। जीवन, सरण, वृद्धापना, सेरा प्रभु हर की जिए। कर जोड़े के सम्मुख खड़ा, स्वामी दरशन जब दी जिए।। ॐ हीं जी पावागिरि क्षेत्रतः सिद्धपदप्राप्त की सुवर्णभन्नावि मुनीवदरेस्य: जनम्।

युगन्ध से सना हुआ, चन्दन घसू मैं नेम से।
भव ताप हारी चरण में, स्वाभी चवाळं प्रेम से।।
दिनय को घर ध्यान में, भव ताप मम हर लीजिये।
कर बोड दिनतीं कई, स्वाभी कुपा अब कीजिये।। चंदन
स्वच्छ अक्षत शुद्ध निर्मल, नीर से प्रमु घोयकर।
तुव चरण में अपंभ कर्ड, अभिमान सारा खोय कर।।
स्वामी शरण तेरी खड़ा, संसार दुख दूर कीजिये।
अक्षय पद करणा निधी, इस दास को अब दोजिये।। अक्षतं
सुमन सुगन्धित प्रेम से, सेवा लिये लाया प्रमू।
चरण में अपंग-करन बहु, दूर से घाया प्रमू।
वर्ण में अपंग-करन बहु, दूर से घाया प्रमू।
वर्ण कर्ड वह प्रेम से, प्रमू काम शर हर लीजिये।

बहुभांति के पक्षान स्वामी, प्रैम से र्पै लाया हूं। है दीन बच्चु भक्ति से, अर्पण यहां कर पाया हूं।। वह असाता जनित ब्याधि, सुद्धा भम हर लीजिये। करके दया करुणा-निधि, सेवक सुदर्शन दीजिये।।

ॐ ह्री श्री पावागिरिक्षेत्रतः सिद्धपदप्राप्त श्री सुवर्णभद्रादि श्रुनीस्वरेभ्यः नैवेद्यं।

अज्ञान अन्धकार मे, सन मार्ग मैं भूला प्रभू। निज मार्ग को तज के प्रभो, अभिमान में फुला प्रभू।। अब भक्ति यह दीप लाया, नाय सेवा लीजिये। अज्ञान अन्धकार मेरा, दूर स्वामी कीजिये ॥ दीप दया मय अष्ट कर्मो, ने मुझे वहा में किया। इन अष्ट कर्मों ने मुझे, तुव भक्ति से वंचित किया।। इनको जलाने के लिये, मैं धुप सेवा मैं करूं। त्व तेज पूरित भद्र प्रतिमा, प्रेम से हिरदे धरू।। धपं फल मनोहर लाय कर, करुणानिधि सेवा करूं। मोक्ष फल भूझको मिले, यह शावना मन में धरू॥ अन्त में हे दीनबन्ध, मुक्ति मौको कीजिये। तेरी शरण मे ही पड़ा, तू-ही दरश अब दीजिये ॥ फलां हे दयामय अष्ट द्रव्य,।मिलाय कर सेवा करूं। अर्घ चरण चढाय कर, मन में यही आशाधरूं।। दास को अनर्घपट कर के दया अब डीजिये। चरण मे आया प्रभो इस. भक्त की सध लीजिये।। अर्ध

#### जयमाला

पानागिरि वर क्षेत्र की बरणतहूं जयमाल । प्रेम सहित नर जो पढ़े, दूर होय भवजाल ॥

है ऊन ग्राम सुहावना चहुं, और सुन्दर धाम है। पास पर्वत सुखद, पावागिरि वर नाम है।।१ सरिता बहे तहं चेलना यह, क्षेत्र उसके तीर है। दरश कर जिसके सकल मिट, जाय भव की पीर है ॥२ मोक्ष चारों सुवर्ण भद्रा-दी मूनी पाये यहां। भाग्यशाली है वही जो दरश को आये यहां।।३ बल्लाल नामक भूपती को, उदर में कुछ रोग था। इस रोग के ही कारणे विरया. दिखे सब भोग या ॥४ इस शोक में ही चल पड़ा वह राज्य से मुंह मोड़कर। कुछ दिन में आ पहुंचा यही निज राजधानी छोड़कर ॥ ५ प्रम कृपा से उसको यहां, आराम कुछ होने लगा। तब प्रेम से मंत्री बला, निज हृदय भर रोने लगा ॥६-स्वामिन कहो किस कारणें, मुझको बुलाया आपने। धर्म के अवतार को, बुरा सताया पाप ने ॥ ७ भो मन्त्रिवर ! मुझको यहाँ आराम कुछ होने लगा। गद्गद् हृदय मेंरा हुआ, इससे ही मैं रोने लगा ॥ = एक सौ मन्दिर यहां बनवाऊं, ईच्छा यह लगी। प्रारम्भ कीजे कार्य झट, मेरी सकल पीडा भगी।। ह कुछ काल में मन्दिर बने, सी में रहा एक न्यून है। इस न्युनता से नाम भी, इस ग्राम का यह 'ऊन है'।।१० ग्राम से दक्षिण दिशा जिन गेह इक ललाम है। देखकर मन हो चिकत कारीगरी का काम है।।११ मूर्तियां यहां तीन सुविशाल शोभित हो रही। दर्शकों के पाप को सब प्रेम से वह खो रही ॥१२ आषाढ़ कृष्ण अष्टमी बद्यवार को इस ठोर में। 'चेतन' ने चेतन कर दिये महावीर स्वामी भोर में ॥१३

महावीर स्वासी की सुप्रतिमा, तेव पूर्ण लालम है।
साथ में हो चार प्रतिवा, भी मिली पुखदाम है।
एप से पंच पाडुका है, सकल अव-संहारिणी।
मोक्षफल को दायिनी घन-सिन्त्र हो सलारिणी।।
१५ 'बैतन्य' का को स्वप्न था वह आज सच्चा हो गया।
अज्ञात यह बहुकाल से बर, कोन परगट हो गया।।
अज्ञात यह बहुकाल से बर, कोन परगट हो गया।।
पर में दया, सद्भाव का संचार स्वामी कीजिये।।
एप में दया, सद्भाव का संचार स्वामी कीजिये।।
सहावीर प्रमु 'की मूर्ति को प्रेम से हिरदे घरो।।
१८ इस बगत में तो धमें से हो सद्मित नर पाय है।
सान 'सुमनाकर' विनय, आवागमन मट जाय है।।
स्वाची पाव।गिरि, सुन्दर सुबद ललाम:
वर्षन से पावे मन्ज प्रेम-सिहत (सुबसा।।

इत्याजीर्वाटः ।

श्री कमल दह जी (पटना) सिद्धक्षेत्र (सुदर्शन पूजा)

(श्री बाबू पन्नालालको कृत)

उत्तम देश विहार में, पटना नगर सुहाय। सेट सुदर्शन शिव गये, पूजो मन वव काय॥१ ॐ हों श्री कमल वह सिद्धक्षेत्र से श्री सुदर्शन सेट सिद्ध पदमाप्त अत्र अवतर संवीषट् आह्वाननं अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्वापनं। अत्र मम सिन्तिहृतो भव भव वषट् सन्तिषिकरणं।

नित पूजोरे भाई या शावक कुलमें आयकें। नित पूजोरे भाई श्रीपटना नगर सुहाबनों ।। गगाजल अति शृद्ध मनोहर झारी कनक भराई। जन्म जरा मृत नाशन कारन, ढारों नेह लगाई ॥नि० जम्बूद्वीप भरत आरज में, देश बिहार सुहाई। पटना नगरी उपवन में, शिव सेठ सुदर्शन पाई ।। नि० 🗳 स्त्रीं भी कमलदहजी सिद्धक्षेत्रेभ्यो जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं 🛭 चन्दन चन्द्र मिलायसु उज्ज्वल, केशर संग धिसाई। महक उड़े सब दिशन मनोहर, पूजों जिनपद राई। नि०। बंदनं शुद्ध अमल शशि सम मुक्ताफल, अक्षत पुञ्ज सुहाई। अक्षय पद के कारण भविजन, पूजो मन हरवाई। नि०। अक्षतं पांचों विधि के पृष्प सुगन्धित, नभलों महक उडाई। पूजों काम विकार मिटावन, श्रीजिनके ढिग जाई। नि०। पूछ्यं उत्तम नेवज मिष्ट सुधासम, रस सयुक्त बनाई। भूख निवारन कञ्चन बारन, भर भर देहु चढ़ाई। निर्ा नैयेखं मणिमय भाजन घत से पूरित, जगमग जोति जगाई। सब मिलि भविजन करो <mark>आरती, मिथ्या</mark> तिमिर पलाई । नि olkदीप अगर नगर कर्भूर सुहावन, द्रव्य सुगन्ध मंगाई। खेवो ध्र ध्रमसे वसु विधि, करम कल क्कू जराई। नि॰ । ध्रम् एला केला लौंग सुपारी नारियल सुखदाई। भर भर पूजों थाल भविकजन, वांखित सुन फल पाई। वि०। फलां अष्ट दरब ले पूज रचाओ, सब मिल हर्ष बढाई। झालर घण्टा नाद बजाओ, 'पन्ना' मगल गाई। नि०। अर्घ

#### जयमाला

सेठ सुदर्शन जे भये, शोलवान गुणखान। तिनको अब जैमालिका, सुनहु भव्य दे कान ॥१ जै सेठ सुदर्शन शीलवन्त, जग छाय रही महिमा अनन्त तिनकी कछ वें जयमाल गाय, उर पूज रचाऊं हर्ष ठाय ॥२ तहं मुख्य सेठ इक व्यभदास, तिन सेठानी जिनमतिय खास। तिन चाकर ग्वाला सुभग नाम, मुनि देखे बन में एक जाय ॥४ सो महामंत्र णवकार, पाय, अति भयो प्रफुल्लित कही न जाय। पुनि एक दिवस गङ्गा मझार, यह डूबत जापत मन्त्र सार ॥५ तुरतहि मर सेठ घरे विशाल, सुत एक भयो सुदर्शन भाग्यशाल। सबको सुखदाई मिष्ट बैन, निज कपिल मार सँग दिवस रैन ॥६ पढि बेल कद भयो अति सयान, तब सेठ मनोरमा सग सजान। शुभ साइत ब्याह दियो कराय, सों भोगत सुख अति हर्ष ठाय ।।७ पुनि कञ्चक काल भीतर सुकत, सुत एक भयो अति रूपवन्त। तब सेठ सुदर्शन धीरवान, निज काम करे अति हवें ठान ॥ = तब कपिल नारि आसक्त होय, घर सेठ बुलाये तुरत सीय । तहं सेठ नपसक मिस बनाय, निज शोल लिया ऐसे बचाय ॥६ जब खबर सनी रानी तुरन्त, मन करी प्रतिज्ञा दीतवन्त । मैं भोग करूं वास सिहाय, तब ही मन जीवन स फल याय 11१० इन सेठ अष्टमी कर उपास, मरघट मैं ध्यानारूढ खास। तह चेली उनके पास जाय, उन अचल देखि तूरतै रिसाय ॥११ तहं सेठ निरुत्तर देखि हाय, निज कंधे पै धरिके उठाय। फिर पहुची रानी पास जाय, रानीको हाल दियो सुनाय ॥१२ यो खबर करी नृप पास जाय, यों शील विगारचो सेठ आय । यो सुनत बैन नृप कोध छाय, मारन को हुक्म दियो सुनाय ॥१३ तह करी प्रतिका शोलवन्त, मुनि पदनी घारूं यदि बचन्त । सो देव करी रक्षा सु बाय, पुनि दीक्षित ह्वं वनको सिधाय ॥१४ सो करत करत कछु दिन विहार, तब आये पटना नगर सार। तहं देवदत्त वेश्या रहाय, मिस भोजन मृनि लीने बलाय ॥१४

खन कामचेच्दा कद सिहाय, झट सेठ लिए धीय्या पिदाय। सब ऐसो मन में कद लिबार, उपसमें मेरी यदि हो निवाद।।१६ संन्यास छक्तं नयों न जाऊँ, वन हों तन करते तप फिराऊं। यह लख वेस्या भई निस्त्रपाय, निवा प्रेतपूर्मि दोने पठाय ।।१७ तहुं रानी ख्याद जीनि पाय, नाना उपसमें कियो बनाय। मृति पुष्प भाव से देव बाय, तब लिए सेठ तुरत हो बचाय ॥१८ सो कठिन तपस्या कर निदान, भयो सेठ बहां केवल जु झान। सी कछुक काल करके विहार, उन मुक्ति बरी, अधि सेठ नार।।१९ की से अपनतहुंजी सिद्धके नेम्या पूर्णीय निर्वेपासीति स्वाहा। इसा-इक ग्वाल गामरा जप नवकारा, सेठ सुदर्शन तन पाई। सुत लालविहारों वाझाकाई, 'पन्ना यह पुजा गाई।।२० इस्पाशीवाँदः।

# श्री जम्बूस्वामी पूजा

(जौरासी--मधुरा)

चोबीसों जिन पाय, पञ्च परम गुरु बन्दि के।
पूज रवों सुखदाय, विच्न हरों मञ्जूल करों।।
अडिल्ल छन्द्र — विद्युत मानिदेव चये जम्बू भये।
कामदेव अवतार अन्त केबल भये।
कलयुग कारे पांख बरांगिन सिववरी।
आवो आवो स्वामि भिक्त उद भारी।।१
ॐ हीं भो जम्बस्वामिन जावतरावत संवीषद्।
सिंह पीठ मम बेहकमल उत सोहनो।
तिन्छों तिश्री तीयें भविक मन मोहनो।

बब मीहि चिन्ता कौन सिद्ध कारब मये। बातम उपभव पाप सकल सुर विर भये॥२ ॐ हीं बी जस्बुस्वामिन् बन्न तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं।

स्वाभि अपनो स्वरूप मोहि इक दीजिए। मैं हूं पूजक भक्त आज चित दीजिए।। या संसार असार असाता के विषे। तो सूंतन मन होय सकत्त आनन्द जगै॥३

हीं श्री जम्बूस्वामिन् अत्र मम सन्तिहितो भव भव वषट् सन्तिश्चिकरणम्।

गंगादिक जल लेय रत्न झारी भई। जै जै कर उच्चारि झारेदे प्रति कई।। सिद्ध विक कू वंद्य जम्बू पूजा कई। झानावरणी कर्म तनी चिति को हनू।। ॐ हीं भी जम्ब्स्वामिण्यः जन्म जरा मस्युविनाधानाय जलं।

बावन चन्दन ल्याय और मलयागिरि । केसर द्रथ्य मिलाय घिसाय इक्सिक करी ॥ सिद्धचक कूवद्य जस्त्रू पूजा करूं। दर्शनावरणां कमें तनी विति को हुनु ॥ चदनें

तन्तुल मुक्ताजिम इन्दुकरणाजिसे। दीर्घक्षण्डकरो पूजकरिये तिसे।। ज्योति सरूपी द्यायजम्बूपूजारचू। अन्तरायक्षयकीन व्यक्षयपदमैं चहुं॥अक्षतं

पारिजात चन्दन अरु मरु सुहावनै। संतानक सुन्दर के पुहुप मंगावने॥ अलख रूप वनधार जन्मू पद को बजूं। मोहनी कमें निवार कामते ना सजूं॥ ॐ हुईं बी जन्मूब्बामिम्यः बन्ध वरा मृत्युविनाधवाय पुष्यं। मुख्यर मृत मिस्टाम्न विविध सेवा चिते। मेवा सहित मिलाय पिंड करिये तितै॥

सुन्दर चूत मिण्टाम्न चिविध सेवा चिति।

सेवा सहित मिलाय पिंड करिये तितै।।

समस्वास सम बन्दि बाल बागे छक्षं।

चन्द्रकांत बौर सूर्यकांत शुच मिण चली।

और सनेही बात जीय बानन्द रली।।

सण्टम गुण जुत ब्याय जन्द्र पूर्जू स्वा।

चार बायू चिति नेटो मर्च नहीं मैं कवा। वीप।

पूर दशांग संगाय बन्नि सग बेय ही।

स्रायम जु कनक मय सार जु लेय ही।।

सोव बोत्र बच्च कंच भीत्र नहिंग्य के।

आतम क्यी ह्या। निरूचन ह्याय के। ह्या।

आतम क्यी ह्या। निरूचन ह्याय के।

श्रीफल लोंग बादाम छुआरे लाय के। एला पूँगी आदि मनोक्रा मनाय के। अञ्चरगुणोंयुक्त प्याय सकल भव को हुइं। नाम करन झाड जाय प्रभुपायन पहं।फलं।।

क्षायक सम्यक् सुद्ध कान केवल मय सोहे। केवल दर्शन प्राप्ति अगरुल मुख में बोहै। इक में नेक समाहि हवें मारी गुन तेरी।

त नक समाहि हथ भारा युन तरा। अञ्चाबाध निवारि अर्थं दे चरनन चेरो । अर्थे हैं।।

जयमासा बोहा वर्द्धमान जिन बन्दि के, गुरु गौतम के पाय । और शुद्धमें गणी प्रणमि, जम्बू स्वामी सनाय ॥

जय विद्युत माली देव सार, पंचम दिव में महिमा अपार। जय राजगृहि पर सेठ थान, उपजे मनमय अन्तिम सुजान ॥ लचुवय में उर वैराग्य धार, जग सब अस्थिर जान्यो कुमार। तब सब परिवार उछाह ठान, न्याही बनिता निज वय समान ॥ रतनन के दीपक दिपे महल, बनिता बैठी जुत काम शैल। तिन सो झानादिक वच उचार, रागादि रहित कीनी सनार। तब विद्युत प्रभ तह चोर आय, रसभीनी अब्ट कथा सुनाय। ताको वैराग्य कथा प्रकास, निज तत्त्व दिखाओ चिद विलास । जग अधिर रूप थिर नहीं कोय नहि शरण जीवकू आन होय। संसार भ्रमण विधि पाच ठान, इक जीव भ्रमति नहिं साथ आन् ॥ षट्द्रव्य भिन्न सत्ता लखाय, जिय अशुचि देय माही रमाय। माञ्चन परसों त्रय प्रोति होय, सबर चिद् निज अनुभूति जोय ।। तप कर बसुविधि सत्ता नसाग, निज स्वयं सिद्ध त्रैलोक गाय । निज धर्म लसे कोई पुमान, दुर्लभ नहि आतमज्ञान भान।। द्वादश भावन इहि भांति भाय, बहुजन युत भेटे वीर पाय। दीक्षा धर केवल ज्ञानधार, रिधि सप्त लई महिमा अपार ॥ सन्मति गौतम धर्म मुनीश, शिवपाय तबै केवल जगीश। वानी ज खिरी बक्षरन रूप, तत्त्वन को भाष्यो इस सरूप।। आपापर परसों प्रीति होय. चेतन बधै चवभांति सोय। तब निज अनुभूति प्रकाश पाय, सत्ता सुकर्म झडें अचाय ॥ चव बन्ध रहित तब होत जीव, सिद्धालय थिरता ह्वं तदीव । षट्द्रव्य बखानों भेद रूप, चैतन्य और पुद्गल सरूप।। चालन सहचारि थिति सहाय, बतराबन द्रव्यन क् सभाय। पुनि सर्व द्रव्य जामें समाय, अवकाश दुतिय अवलोक गाय ।। मुनि श्रावक को आचार भाष, आचरज ग्रन्थन में प्रकाश। पुनि बारज खण्ड विहार कीन, जम्बू वन में थिति जोगलीन ॥

सव करमन को क्षय किर धुनीश, शिव बधू लही विसवासु बीस । मयुश तै परिचम कोस आध, छत्री पद मे महिमा लगाध।। चूज मण्डल में जे मध्य जीव, कार्तिक-विद रच काठत सवीव। केट पूजत केज नृष्य ठान, केज गावत विधि सहित तान।। निधि चौस होत उत्सव महान, पूरत मध्यम के पुत्य थान। पद कमल प्राग तुम दास होय, निज भक्त विभन दे अरच सोय।।।

बत्ता—जल बन्दन लाये, जबत मिलाये, प्रहुप सुहाये मन भाये। नैवेख सु दोप दश विधि घर फलर बनूपं कृत गाये।। सुवरन क चाल परिजु रसालं फेरि किकालं सिद नाये। गुणमाल तिहारों मन उरधारी बगत उजारी सुब वाये।। ॐहीं श्री जम्बूस्वामी ात्रद्वपदिष्ठिने पूर्णार्थ्यं।

बोहा — महिमा जम्बू स्वामि की, मोपे कही न जाय। कै जाने केवलि मुनि, के छन माहि समायः।

इत्याशीर्वादः।

## श्री सप्तऋषि पूजा

प्रथम नाम श्रीमन्त दुतिय स्वरमन्त ऋषीरवर, तीसदि मुनि श्रीनिचय सर्वसूत्वर चौथी वर। पंचम श्रीजयवान विनयसालस षष्टम भनि, सप्तम जयमित्राख्य सर्व चारित्रद्वाम गनि। ये सातौँ चारणऋदिधर, कर्त्त तासु पर थापना, मैं पूजूं मनवचकायकरि, जो सुख चाहूं आपना।

ॐ हीं चारणिंद्विभीसप्तर्षीस्वराः! अत्रावतरत अवतरत संवी-षट्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। अत्र सम सन्तिहितो भविभव बवट।

### गीता-छंद

बुभतीबँउद्भव जल अनूपम, मिष्ट शीतल लायके भव तृवाकंद निकंद कारण शुद्ध घट भरवाय के, मन्वादि चारण ऋदिधारक, मुनिनकी पूजा करूं, ता करें पातिक हरें सारे, सकल आनंद विस्तकः।।

85 हीं श्रीमन्दस्वरमन्त्रनिवयसर्वसुन्दरजयवानविनयलालसजय-मित्रविष्यो जलं ।।

श्रीखण्ड कदलीनन्द केशर, मन्द मन्द विसाय के, तसुगंध प्रसरति दिगदिगन्तर, भर कटोरी लाय के ॥म॰ ॥ चंदन अति धबल अक्षत खण्ड वर्जित, 'मध्ट राजन भोग के। कल धीत बारा भरत सुन्दर, चुनित शुभ उपयोग के ॥म ।। अक्षतं बहुवर्ण सुवरण सुमन । छे, अमल कमल गुलाब के, केतकी चम्पा चार महजा, चुने निजकर चाव के ।। मा ॥ पुरुपं पकवान नाना भांति चातुर, रचित शुद्ध नये नये। सदिमध्ट लाडू आदि भरि बहु, पुरट के बारा लये।। म॰।। नैवेसं कलघौत दीपक जडित नाना, भरित गोषतसारसों। अति ज्वलित जगमगजोति जाकी, तिमिरनाशनहारसों। म०। दीपं दिक्चक गंधित होत जाकर, ध्रुप दशवंगी कही। सो लाय मनवचकाय शुद्ध, लगायकर बेऊं सही ।। म० ।। ध्रपं बर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट चुष्ट चुनाय के, द्रावडी दाडिम चार पुगी बाल भरभर लायके ।। म॰ ।। फलं जल गम्ध अक्षत पूष्प चढ वर, दीप खुप सुलावना। फल ललित आठों द्रव्य मिश्रित, अर्घ की जे पावना ॥ म० ॥ अर्घ

### षयमाला (छम्द त्रिमंगी)

बंदूं ऋषि राखा, धर्म बहाजा, निज पर काणा करत घले। करुणा के धारी, गणन बिहारी, दुख अपहारी भरम दले॥ काटत जमकदा, धविजनवृत्ता, करत अनंदा चरणन में। जो पूर्ज ध्यावें, मंगल गावें, फेर न आवें भववन में।।।

## छंद पद्धरी

जय श्रीमन् मूनिराजा महंत। वसवावर की रक्षा करंत।। जय मिथ्यातम नाशक पतंत्र । करुणारस-पूरित अंग अंग ॥१॥ जय श्रीस्वरमन् अकलंकरूप । पद सेव करत नित अमर भूप ।। जय पंच अक्ष जीते महान । तप तपत देह कंचन समान ॥२॥ जय निषय सप्त तस्वार्थभास । तप रमातनौ तन में प्रकाश ।। जय विषयरोध संबोधभान । परिणति के नाशन अवल ध्यान ॥३॥ जय जयहि सर्वसन्दर दयाल । लिख इन्द्रजालवत जगतजाल ॥ जय तुष्णाहारी रमण राम । निज परिणति में पायो विराम ॥४॥ जय आनंदघन कल्याणरूप । कल्याण करत सबको अनप ।। जय मदनाशन जयवान देव। निरमद विचरत सब करतसेव ॥४॥ जय जयहि विनयलालस अमान । सब शतु मित्र जानत समान ।। जय कृशितकाय तप के प्रभाव । छवि छटा उडति आनंददाय ॥६॥ जय मित्र सकल जग के समित्र । अनगिनत अधम कीने पवित्र ।। जय चंद्रबदन राजीव नैन । कबहुं विकथा बोलत न बैन ॥ ।।।। जय सातौँ मुनिवर एकसग । नित गगन-गमन करते अभंग ॥ जय आये मयुरापुर मंझार। तहं मरी रोग को अति प्रचार।। ।।।। जय जय तिन चरणिन के प्रसाद । सब मरी देवकृत भई बाद ।। जय लोक करे निर्भय समस्त । हम नमत सदा नित जोरि हस्त ॥६॥ जय ग्रीषमऋतु पर्वतमंझार । नित करत अस्तापन योगसार ॥ जयत्यापरीयह करत जेर। कहुं रंच चलत नहिं मन-सुमेर॥१०॥ जय मल कठाइस गणन धार। तप उग्र तपत कानंदकार।। जय वर्षाऋतुमें वृक्षतीर। तह अति शीतल झेलत समीर।।११।। अथ शीतकाल चौपट मंझार। कै नदी सरोवस्तट विचार॥ जय निवसत ध्यानारूढ़ होय । रंचक नहिं मटकत रोम कोय ।।१२।। जय मृतकासन बज्जासनीय। गोदूहन इत्यादिक गनीय।। जय आसन नानाभांति धार । उपसर्गे सहत ममता निवार ।।१३।। जय जपत तिहारो नाम कोय। लख पुत्रपौत्र कुलवृद्धि होय।। जय भरे लक्ष अतिशय भंडार। दारिद्रतनो दुख होय छार॥ १४॥ जय चोर अग्नि डाकिन पिशाच। अरुईति भीति सब नसत सांच ॥ जय तुम सुमरत सुख लहत लोक । सुर असुर नवन पद देत घोक ।।

ये सातों मूनिराज महातप लक्ष्मीधारी। परम पूज्य पद धरें सकल जग के हितकारी।। जो मनवचतन शुद्ध होय सेवै भौ ध्यावै ! सो जन मनरंगलाल अष्ट ऋदिन की पार्व।।

दोहा--नमन करत चरनन परत, अहो गरीबनिवाज ।

पच परावर्तनितते, निरवारी ऋषिराज ॥ ॐ ह्री श्रीमन्वादिसप्तविश्यो पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ -: • :-

# निर्वाण-कांड (प्राकृत)

अट्टावयम्मि उसहो चंपाए बासुपुरुजिणणाहो । उरुजन्ते णेमिजिणा पावाए णिब्बुदो महावीरो ।।। वीसं तु जिणवरिंदा अमरा-सुर वंदिदा घुदिकलेसा। सम्मेदेगिरि सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ।२। बरदत्तो य बरगोसायरदत्तो य तारवरणयरे । आहुट्ठय-कोडिओ णिव्वाण । ३। णेमिसामि पञ्जुण्णो संबुकुमारा तहेव अणि-रुद्धो । बाहत्तरिकोडीओ उज्जंते सत्तसया वंदे ।४। रामसूआ वेण्णि जणा लाहणरिंदाण पंचकोडीओ । पावागिरवरसिंहरे णिव्वाण० ।४। पड्सुआतिणिजणा दविडणरिंदाण अट्ठकोड़ीओ । सत्तुंजयगिरिसिहरे णिव्वाण । ६। सते जे बलभद्दा जदुबर्णीरदाण अट्ठकोड़ीओ । गजपथे गिरसिहरे णिव्वाण । । रामहणू सुग्गीवो गवयगवाक्खो य णील-महणीलो । णवणवदीकोडीओ तुगीगिरिणिव्युदे वंदे ।=। णंगाणंग-कुमारा कोडीपंचद्वमुणिवरा सहिया । सुवणागिरिवरसिहरे णिव्वाण० 18। दहमूहरायस्स स्त्रा कोडीपंचद्वमूणिवरा सहिया। रेवाउहयम्मि-तीरे णिव्वाण । १०। रेवाणइए तीरे पिच्छम भायम्मि सिद्धवरक् हे । दो चक्की दह कप्पे आहट्ठ य कोडिणिब्बुदे वदे । ११ वडवाणीवरणयरे दिविखणभायम्मि चूलगिरिसिहरे । इन्दजीदक्ष्मयण्णो णिव्याण । १२। पावागिरिवर सिहरे सुवण्णभदाइ गुणिवरा चडरो । चलणाणईतडसी णिव्वाण । १३। फलहोडी-वरगामे पिन्छमभायम्म दोणगिरिसिहरे । गुरुदसाइ-मुणिदा णिव्वाण ।।१४॥ णायकुमारमुणिदो बालि महा-बालि चेव अज्झेया । अट्टावयगिरिसिहरे णिव्वाण । १४। अञ्चल-पुरवरणयरे ईसाभाये मेढगिरसिहरे । बाहठठय-कोडीबोणि-ब्वाण । १६। वसत्य लवण णियरे पिन्छम भायम्मि कुंयुगिरिसिहरे । कुलदेसभूषणमुणी णिव्वाण । १७। जसरहरायस्स सुआ पचसया कॉलगदेसम्मि । कोडिसिला कोडिमुणि णिव्वाण । १८। पासस्स

समवसरणे गुक्कलः विरवत्तमुणिवरा पंच। रिस्सिवे गिरिसिहरे णिक्वाण गया णमो तेसि ।१९।

> वे बिण जिल्युत्तत्वा वेदु गया णिव्वृदि परमं। ते बंदामि य णिच्चं, तिरयणसुद्धो णमंसामि।।१० सेसाणं तु रिसीणं बिव्वाणं जीम-जीम ठाणाणि। ते हुं वदे सव्वे दुक्खक्खय कारणद्ठाए॥२१

#### ग्रय ग्रहसयसेलकांड-ग्रतिवयक्षेत्रकांड

पासं तह बहिणंदण णायहिंह मंगलावरे बंदे । अस्सारम्मे पट्टीण मुणिसुक्वओ तहेव बंदामि ।।१।। बाह्रबलि तह बंदमि पोयणपुरहिर्द्यणापुरे बंदे । सीति कुंपब अप्हो वाणारसिए सुपासपालं च ।२। महपाए ब्रिक्ति वीरं पासं तहेव वदामि । अंद्रुपुणिदो वंदे णिज्कुप्रसोलि
ज्वुवणगहणे ।३। पंचकरूलाणठाणहँ जाणित संजादमञ्जलोपिम ।
भाववण-कासपुदी सक्वं विरसा णमस्सामि ।४। जाणतदेवं वदिम
वरणयरे णिवककुंडली वंदे । पासं सिवपुरि वंदिम होणाणिरिसंखादेव
मिम ।४। पोमटदेवं वंदिम पंचसमं सणुहदेहउच्चतं । देवा कुणिति
बुट्ठि केसिरिकुपुमाण तस्स उवरिद्मि ।६। णिक्वाणठाण जाणिविण जदसए सहिया । संजादमिण्यलोए सक्वे सिरसा णमस्सामि॥॥॥ जो जण पदह तियालं णिक्बुइकंडिप भावसुदीए । भुंजदि णरसरस्वुक्वं पच्छा सो लहुह णिक्वाणं ।।

## पंचकल्याणक, जैन व हिन्दू पर्व तिथियां

चैत्र शुक्ल पक्षः

तिथि वत उत्सव पर्व ग्रावि

प्रतिपदा नववर्ष प्रारम्भ, भगवान मल्लिनाय गर्भ,

गौतम स्वामी जन्त, नवरात्रारम्य ।

तृतीया भगवान कुन्थनाथ ज्ञान कल्यारा। पंचमी मगवान प्रजितनाथ निर्वाग । श्री राम राज्य

महोत्सव, श्री पंचमी। घट्ठी भ० सम्भवनाथ निर्वाण दिवस, सूर्य घट्ठी ब्रत

नबमी श्री राम जन्म महोत्सव। एकादशी भगवान सुमतिनाथ जन्म, केबलज्ञान व निर्वास

त्रयोदशी भगवान महावीर जवन्ती।

पूरिणमा मगवान पद्म प्रभु ज्ञान कल्यागक वैशास कृष्ण पक्ष:-

द्वितीया मगवान पाइवंनाय गर्भ, नवमी भगवान मनिस्वत नाथ जात ।

नवमी भगवान मुनिसुन्नत नाथ ज्ञान । वशमी भगवान मुनिसुन्नत नाथ जन्म-तप ।

वशमा भगवान मुानसुव्रत नाय जन्म-तप । चतुर्वशी भगवान नमिनाय निर्वाण, श्राद्ध की ग्रमावस्था

वंशाल शुक्त पक्ष : प्रतिपदा\* भगवान कुन्धनाय जन्म-तप-निर्वास, चन्द्र दर्शन

वष्ठी भगवान ग्राभनत्वन गर्भ निर्वाण, स्वान्सक्ती रामानुजावार्य जयन्ती।

ब्रष्टमी मगवान धर्मनाथ गर्भ

नवमी भगवान सुमति नाथ तप-सीता नवमीं

दशमी भगवान महावीर केवलज्ञान । पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा-बुद्ध जयन्ती ।

क्येष्ठ कृष्म पक्षः

बच्छी भगवान श्रेयांसनाय गर्भ बञ्जमी भगवान विमलनाथ गर्भ ब्रावज्ञी भगवान अनन्तनाय जन्म-तप

द्वावशा भगवान धनन्तनाथ जन्म-तप चतुर्दशी भगवान शान्तिनाथ जन्म-तप व निर्वाण

श्रमावश्या भगवान श्रजितनाय गर्भा, वट-सावित्री व्रत स्योब्ह शुक्त पक्ष :

चतुर्थी भगवान धर्मनाथ निर्वाण,

वैनायकी—भी गरोश चतुर्थी वत, उमावतार । पंचमी श्रुत पंचमी

दशमी श्री गंगा दशहरा

एकादशी निर्जला (भीमसेनी) एकादशी व्रत, द्वादशी भगवान सुपार्श्वनाथ जन्म-तप ।

प्राचाद कृष्ण पक्ष :

- हितीया भगवान ऋषभदेव गर्म। षष्ठी भगवान वासपुष्य गर्म श्रष्टमो भगवान विमलनाथ निर्वाण, शीतलाब्टमी ब्रह्म बञ्जमी भगवान निनाय जन्म-तप श्रषाढु शुक्त पक्षः

षच्छी स्कन्द षष्ठी वत-भगवान महाबीर गर्म सप्तमी भगवान नेमिनाथ निर्वाण

सस्तमा भगवान नामनाथ निवास श्रष्टमी श्रष्टाह्निका चतुर्देकी रात्रि में चातुर्मास-स्थापना पूर्सिमा श्रोगौतम गराधर दीक्षा-दिवस-गुरु पूर्सिमा

श्रावरण कृष्ण पक्षः । प्रतिपदा भगवान महावीर प्रथम देसना,

(वीर शासन जयन्ती) प्रश्नून्य शयन वत । द्वितीया भगवान मुनि सुवतनाथ गर्म

दशमी भगवान कुन्धनाथ गर्मा चतुर्दशी

श्रावरा गुक्त पक्ष :

द्वितीया भगवान सुमतिनाथ गर्म पंचमी नागपंचमी कल्कि भवतार बड्डी भगवान नेमिनाथ जन्म-नप

षष्ठी भगवान नेमिनाथ जन्म-तप सप्तमी भ० पाइवेनाथ निर्वाण, मोक्ष सप्तमी

गोस्वामी तुलसीदाम जवन्ती
पूर्शिमा भगवान श्रेयासनाथ निर्वाशा—गुरु प्रकम्पनाचार्य व विष्णुकुसार पुजन, रक्षाबंधन-पर्व

श्रोमतो पद्मावती जैन जन्म-दिन।

#### माद्रपद कृष्ण पक्षः

प्रतिपदा सोलहकारण वत प्रारम्भ सप्तमी मगवान शान्तिनाथ गर्म

ब्रास्टमी श्रीकृष्ण जन्माहमी व्रत (वैष्णवों का) नवमी रोहिग्गी व्रत

भाद्रपद शुक्ल पक्ष :

प्रतिपदा लब्धि विधान वत

वितोया श्राचार्यं शान्तीसागर संवत्सरी, चन्द्रदर्शन

पंचमी ऋषिपंचमी वत, दशलकास प्रारम्भ मेरुस्थापना त

बष्टी भगवान सुपाइवेनाथ गर्म, श्री सूर्य बच्छी वितिर्वर्वन स्तिमी सुबतावली वत, निर्वोच शील सप्तमी

म्राच्या भगवान पुष्पदंत निर्वाण, राषा मनी मार्थी

बजमी सुगन्ध दशमी वत

त्रयोदशी रत्नत्रय स्थापना चतुर्वशी वासुपूज्य निर्वास, झनन्त चतुर्वशी भनन्तन पुरिसमा स्नान दान प्रादि की पुरिसमा, उसा-महेश्वर स्रत

पूरिणमा स्नान दान ग्रा। ग्राहिवन कृष्ण पक्षः

प्रतिपदा क्षमावर्णी पर्व द्वितीया मगवान निमनाय गर्म इतुर्यी श्री क्षुष्ठक गर्गेक्षप्रसाद वर्गी जयन्ती

श्रीमती कृष्णादेवी जैन जन्म व श्रोमती पद्मावती जैन पुण्य-दिवस ।

#### ग्राहिबन शुक्ल पक्ष :

प्रतिपदा भगवान नेमिनाथ ज्ञान, शारद नवरात्रारम्म

ब्रष्टमी भगवान शीतलनाय निर्वाशक्ष्मी दुर्गाष्टमी व्रत्र सरस्वती पूजन दशमी विजया दशमी (दशहरा)

पूरिणमा शरद पूरिणमा कार्तिक कृष्ण पक्षः

प्रतिपदा भगवान ग्रनन्तनाथ गर्म

चतुर्थी<sup>\*</sup> मगवान सम्भव नाय ज्ञान, रोहिरगी व्रत करवा चौथ

द्वादशी मुक्तावली व्रत त्रयोदशी भगवान पद्मप्रभ जन्म तप

त्रवादशा नापान पद्नमन जन्म तप चतुर्दशी हनुमान जयन्ती स्रमावस्या वीपावली भ० महावीर निर्वास-गौतम गए।वर

केवलज्ञान, स्नान-दान-श्राद्ध श्रादिकी श्रमावस्या

कार्तिक जुक्क पक्षः

हितीया मगवान पुज्यदंत ज्ञान-भइया दूत बच्छी भगवान नेमिनाय गर्म, सूर्य वच्छी वत

श्रव्टमी श्रव्टाह्मिका प्रारम्भ गोपाब्डमी (गो-पूजन)

एकावशी मुक्तावली व्रत द्वावशी मगवान प्ररहनाय ज्ञान, तुलती विवाह

क्षा मगवान प्ररहनाथ ज्ञान, तुलसाविवाह \* श्रीराजकृष्ण जैन जन्म-तिथि। पूर्शिमा भ० सम्भवनाथ जन्म (हस्तिनापुर, कलकत्ता मुक्तागिरि मेला स्नान-दान बत आदि की कार्तिकी पूर्शिमा), गुरु नानक जन्म ।

मार्गजीर्षं कृष्सा पक्षः

मुक्तावली वत त्तीया दशमी भगवान महावीर तप कल्याराक

मार्गजीर्ष जुक्ल पक्ष :

त्रतिपदा भगवान पुष्पदंत जन्म-तप, रुद्र व्रत

भ० महिलनाथ जन्म-तप व भ० निमनाथ ज्ञान एकादशी

भगवान ग्ररहनाथ जन्म-तप दत्तात्रयावतार, व्रत की पूर्शिमा; रोहिस्सो व्रत वृशिंमा भगवान सम्भव नाथ तप, स्नान-दान श्रावि

की पृश्णिमा

पौष कृष्ण पक्षः द्वितीया मगवान मल्लिनाय केवलज्ञान, देहली रथयात्रा भगवान चंद्रप्रभु व म० पाइवेनाथ जन्म तप, एकादशी

सफला एकादशी बत (सभी का)

भगवान शीतलनाथ ज्ञान चतुर्दशी

पौष शुक्ल पक्ष :

दशमी भगवान शान्तिनाथ ज्ञान करुयाराक एकावशी मगवान ग्रजितनाथ केवलज्ञान चतुर्वशी भगवान प्रभिनन्दनाथ ज्ञान कल्यासक, पुरिएमा भगवान धर्मनाथ ज्ञान कत्यारपञ

#### माघ कृष्एा पक्षः

षष्ठी भगवान पदमप्रभु गर्भ

द्वादशो भगवान शीतलनाय जन्म-तप्, प्रदोष-ब्रह्म चतुर्दशी भग० ऋषभदेव निर्वाण

#### माघ शुक्ल पक्ष :

द्वितीया भगवान वास पूज्य ज्ञान

चतुर्थी भगवान विमलनाथ जन्म-तप

ध्रमावस्या॰ भगवान श्रेयांसनाथ ज्ञान,

पंचमी वसन्त पञ्चमी, वागीश्वरी जयंती, तक्षक पूजा

षष्ठी भगवान विमलनाथ ज्ञान

दशमी भगवान ग्रजितनाय जन्म-तप

द्वादशी भगवान ग्रमानन्दन नाथ जन्म-तप, रोहिगा वर्तः त्रयोदशी भगवान धर्मनाथ, जन्म-तप

#### फाल्गुन कृष्रा पक्ष :

तृतीया भगवान ग्ररहनाथ गर्म चतुर्थी भगवान पद्मप्रभु निर्वाण

षष्ठी भगवान सुपादर्बनाय ज्ञान

सप्तमी भगवान चन्द्रप्रभु ज्ञान व सुपाइर्धनाथ निर्वास

राजकृष्ण जैन पृष्यतिथि ।

नवनी भगवान पुष्पबंत गर्भ

एकावशी भगवान ब्राविनाय ज्ञान व श्रेयांसनाय जन्म-स्

हाबशी भगवान मुनि सुकतनाय निर्वास चतर्वशी भ वासपुष्य जन्म-तप्, शिवरात्रिन्नतको पारस

### फाल्गुन शुक्ल पक्ष :

पंबर्धी समवान मिल्लनाथ निर्वाश षष्ठी सम्मवनाथ जिनेन्द्र गर्म सप्तमी भगवान चन्द्रप्रभु निर्वाश सप्टमी सप्टाह्मका

त्रयोदशी\* पृथ्विमा स्नान-दान-पृथ्विमा, होली बसन्तोत्तव

## चंत्र कुदरा पक्ष :

चतुर्यो भगवान पाश्वेनाय ज्ञान पञ्चमी मगवान चन्द्रप्रभू गर्म, रंग-पञ्चमी प्रष्टमी भगवान शीतलनाय गर्म, श्रीशीतलाष्टमी द्रत नवमी भगवान ऋषभदेव जन्म-तप

नवमा भगवान ऋषभदव जन्म-तप स्रमावस्या स्रनंतनाथ ज्ञाननिर्वाह्य स्थावान स्ररहनाथ निर्वाहर

श्री प्रेयक्ट केंग क्यानिकि ।

#### हमारे ग्रन्य प्रकाशन

| १. मस्ति गुण्डक-(स्तोत्र, पाठ और पूजा आदि का अपूर्व               | संग्रह)         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६३१ पृष्ठ का गुटक                                                 | । मूल्य ५ रुपये |
| २. अध्यास्य तरंगिणीरचियता, आचार्य सोमदेव, संस्कृत                 | टीकाकार         |
| आ० गणधरकीति, हिन्दी टीकाकार—पं० पन्नालास सा                       | हित्याचार्यं    |
|                                                                   | मूल्य ५ रुपये   |
| ३. युगवीर भारती                                                   | -               |
| प॰ जुगलिकशोरजी मुख्तार की कविताओं का संब्रह                       | मूल्य ३ रुपये   |
| ४. भगवान महाबीर(लेखिका रमादेवी जैन)                               | मूल्य ३ रुपये   |
| <ol> <li>हरिवंश कथा—मूल लेखक : आचार्य जिनसेन, स्वान्तर</li> </ol> | कारः            |
| श्री माई दयाल जैन पृष्ठ सख्या ३४० सजिल्द                          | मूल्य १५ रुपये  |

 श्रुट विद्या कथा — , , , ३ ६ ६ १ थे
 द. तन से लियटी बेल (उपन्यास) — लेखक — श्री आनन्द प्रकाश जैन (सजिल्द) मृत्य १० हपये

६. प्रश्रुम्न चरित्र--(बाल सस्करण) श्रीमती पद्मा जैन

ह पुराने घाट नई सीड़ियां—डा० नेमियन्द जैन, ज्योतिषाचार्ये पी-एव० डी०, डी० सिट् सिजल्द मूल्य १० हपये

१०. नित्य रियम पूजन, चतुर्विकति पाठ, तीर्थक्षेत्र पूजन व स्तोत्र संग्रह—श्री वृन्दावन श्री कृत ३० हर

१'. समयसार—आचार्यं कुन्दकुन्दाचार्यं कृत "श्री राजकृष्णजी जैन"
हारा गावाओं के अथेजी रूपान्तर सहित। (प्रेंस मे)

तिसमलार---आवार्यं कृत्यकृत्यावार्यं कृत "श्री राजकृष्णजी जैन"
 द्वारा गावाओं के अग्रेजी रूपान्तर सहिन । (प्रेस से)

१३. सिंड चक विधान--श्री सन्तलाल जी कृत (प्रेस में)

## SHRI RAJ KRISHEN JAIN MEMORIAL

Conception of Knowledge and Reality and its Relevance

# LECTURE SERIES 12. Jain Ethical Traditions and Its Relevance and the Jain

|     | to Scientific Thought by. Or. G.C. Pandey, Ex. Vic                                                  | e-    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Chancellor, Rajathan University, Jaipur.                                                            | 25-00 |
| 13. | Some Thoughts on Science & Religion by Professor<br>Dr D. S. Kothari, Ex-Chairman, University Grant |       |
|     | Commission.                                                                                         | 25-00 |
| 14. | Yoga, English Meditition is Mysticism in Jainism<br>b Justice T. K. Tukol (Retd, Vice-Chancellor,   |       |
|     | Bangalore University)                                                                               | 25-00 |
| 15. | Anekant & Nayavada—By prof. Dr T. G. Kalgha former Head of the Department of Jamology &             |       |
|     | Destant Manage Linguageity                                                                          | 25.00 |

ग्रहिसा मन्दिर

२५ रुपये

फोन २६७२०० १ वरियागंत्र, अंसारी रोड, नई दिल्ली-२ अन्य केन्द्र: हरिद्वार, कुक्सेत्र, व पिलानी

(श्रो राजकुष्ण जैन चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मंचालित)

१६ भारतीय धर्म और अहिसा--मिदाताचार्य प० कैलाशचन्द्र शास्त्री

वाराणमी

